# विचार विमर्ष

( विवेचनात्मक लेखों का संप्रह )

-: \*:--

वेबकं सद्गुरुगरमा अदस्यी

प्रकाशक रामनारायण लाल पव्छित्रर और बुकसेछर इलाहाबाद

Printed by

RAMZAN ALI SHAH at the National Press, Allahabad.

### पंडित सद्गुरुशरण अवस्थी, एम० ए० के लिखे हुए ग्रंथ-

- (१) भ्रमित पथिक-एक अन्योक्ति मय गद्य काव्य।
- (२) गौतम बुद्ध जीवन वृत्त ।
- (३) फूटा शीशा—एक ही शींर्षक पर लिखी हुई दस कहानियों का संग्रह।
- ( ४ ) एकाद्शी-ग्यारह कहानियों का संप्रह ।
- (५) गद्य प्रकाश हिंदी गद्य शैलीकारों की उत्तम कृतियों का संग्रह ख्रीर शैलीकारों की समीचा
- (६) हिंदी गद्य गाथा—हिंदी गद्य साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास और शैलीकारों की समीचा।
- (७) तुलसी के चार दल—(दो भागों में) गोस्वामी तुलसीदास जी की चार छे।टी-छे।टी कृतियों की गवेषणापूर्ण समीचा श्रीर गोस्वामी जी का परिचय (हिंदुस्तानी एकेंडमी यू० पी० द्वारा पुरस्कृत)
- (८) मुद्रिका-एक एकांकी नाटक।
- (९) दो एकांकी नाटक वालिबध' और 'वे दोनों ' नामक दो एकांकी नाटकों का संग्रह।
- ्(१०) बिचार विमर्षे—विचारात्मक लेखेां का संप्रह ।
- (११) हृद्य-ध्वनि—साहित्यिक लेखों का संग्रह । ( प्रेस में )
- (१२) त्रिमृर्ति—तथागत गौतम बुद्ध, महात्मा ईसा श्रौर रसूल मुह्म्मद की जीवनियाँ। (प्रेस में )

### क्यों ?

यह संग्रह क्यों प्रकाशित कराया गया ? इसका उत्तर मेरे पास कोई संतोषजनक तो नहीं है, पर साधारणतया मेरी इच्छा यह थी कि समय-समय पर लिखे हुए, मेरे लेख, एक पुस्तक में, एक साथ, संकलित हो जायँ। ये सब लेख भिन्न-भिन्न मासिक पत्रि-कान्त्रों में प्रकाशित हो चुके हैं। मेरे मिन्नों ने न्नीर कुछ न्नपरिचित साहित्य रसिकों ने इन्हें न्नाच्छा बताया है। साहित्य के विद्यार्थियों की इनमें उपयोगी बातें मिल जायँगी यह मुक्ते भी विश्वास है।

साहित्योद्यान में विचरण करते-करते बहुत बार मैंने रुक कर मृल्य निरूपण किया है। मृल्य-निरूपण-कला के। भी सममने श्रीर सममाने का प्रयास किया है। ये प्रबंध मेरे इसी वृत्ति के परिणाम हैं। रहस्यवाद, उसका छायायाद से श्रंतर, रहस्यवादी छायावाद श्रथवा छायावादी रहस्यवाद, कोरा रहस्यवाद श्रथवा कोरा छायावाद, श्रम से छायावाद श्रथवा रहस्यवाद प्रकारा जाने वाला काव्य—इत्यादि इत्यादि विषयों की खुली हुई, उदाहरणों के साथ, स्पष्ट मीमांसा की गई है। इसी से पहले लेख का कलेवर बहुत बढ़ गया है; परंतु इसके उसकी उपयोगिता भी बहुत बढ़ गई है। मुमे इसका अनुभव है कि हमारे बहुत से साहित्य-रिसकों को इन विषयों का ज्ञान नहीं है। जिन व्यक्तियों की रचनाओं की समीचा इस संकलन के लेखों में श्रा गई है उनसे लेखक का कोई व्यक्तिगत राग हैंप नहीं है। इस संमह के लेख मनन साध्य अधिक है यह मैं मानता हूँ, पर उनको दुकह नहीं होने दिया गया है।

सद्गुरुशरण अवस्थी

## विषय-सूची

| विषय                                  | वृष्ठ         |
|---------------------------------------|---------------|
| (१) रहस्यवाद और हिंदी में उसका स्वरूप | १—६८          |
| [ रहस्यवाद और छायावाद में भेद ]       |               |
| (२) एक घूँट—                          | <b>६९—९</b> ४ |
| [ 'प्रसाद' के एक एकांकी नाटक की सर्म  | ोच्चा         |
| (३) संतों ने हमारे लिये क्या किया ?   | ९५१०५         |
| [ संत सम्रहित्य पर एक विचार ]         |               |
| (४) एकांकी नाटक                       | १०६—११८       |
| [समीचा]                               |               |
| (५) 'लगन' की समीचा—                   | ११८१४६        |
| [ द्यंदावन लाल के एक छोटे उपन्यास र्क | ो समीत्ता ]   |

## विचार विमर्ष

### रहस्यवाद श्रौर हिंदी में उसका स्वरूप®

ज्ञानगम्य श्रोर भावगम्य परिस्थितियों का समाहार स्थूल रूप से सत् श्रोर श्रसत् में पूरा पूरा विभाजित किया जा सकता है। सत् का स्थायित्व ज्ञान की निश्चयात्मकता श्रोर भावना की दृढ़ता पर दिकता है। परंतु श्रसत् के निरूपित करने के लिए ज्ञान श्रज्ञ दूर तक बढ़ सकता है। केवल भावना ही निश्चय के साथ उसे सम्हाल लेती है। श्रसत् को सत् करने के इसी प्रयास को हम रहस्यवाद कह सकते हैं।

<sup>\*--</sup>सहायक ग्रंथ

<sup>(?)</sup> Mysticism in English Literature, by C. F. E. Spurgeon.

<sup>(?)</sup> Mysticism in Kabir.

<sup>(</sup>३) A Hundred poems of Kabir, by Rabindra Nath Tagore.

<sup>(</sup>Y) Mysticism, by Voungham.

<sup>(</sup> ५ ) रहस्यवाद-लेखक, पं० रामचन्द्र शुक्ल ।

<sup>(</sup>६) जायसी ग्रंथावली—लेखक, पं० रामचन्द्र शुक्ल।

<sup>(</sup>७) कबीर-लेखक, बाबू श्यामसुंदरदास बी० ए०।

<sup>(</sup>८) डा॰ भगवानदास, डा॰ एनीबेसेंट, श्रादि द्वारा लिखित रहस्य-वाद के संबंध में श्रन्य लेख।

हिंदी-संसार में रहस्यवाद के संबंध में विचित्र-विचित्र धारणायें व्यक्त की जा रही हैं। ऐसे ऐसे किवयों को रहस्यवाद से कीसों किवयों को कोटि में ढकेला जा रहा है जो रहस्यवाद से कोसों दूर हैं। इस युग की हिंदी-किवता एक विशेष परिपाटी का त्राविर्माव कर रही है। हिंदी में यह सर्वथा नई वस्तु है। भाव-जिटलता ख्रोर भाषा-क्लिब्टत्व उसके प्रमुख अंग हैं। इस अराजकता को देखकर साधारण आलोचक उसे सहसा रहस्यवादी किवता कहने लगता है। जहाँ कहीं किठनता दिखाई पड़ी, वहीं रहस्यवाद आ गया। वास्तव में भाव-गंभीरता, भाषा-क्लिब्टत्व तथा विचार-जिटलता के कारण अभिव्यक्ति में जो दुरूहता आ जाती है, वह रहस्यवाद नहीं है, वरन् आधेय के अपूर्ण प्रवेश तथा आधार की अस्मता और तथ्य के आलोक की लपक-मात्र के कारण जो अभिव्यक्ति में निर्देश-मात्र आ जाता है, उसे रहस्यवाद कह सकते हैं।

रहस्यवाद के वास्तिवक स्वरूप के संबंध में हिंदी में जो भ्रम फैल रहा है उसके निराकरण की आवश्यकता है और उसके सच्चे स्वरूप की जानकारी भी अपेचित है। कुछ लेखों को छोड़-कर इसके संबंध में जो कुछ भी लिखा गया है, वह बहुधा अस्पष्ट और पच्चपात-युक्त है। अर्वाचीन लेखकों ने रहस्यवाद का स्वरूप सममाने का चाहे कष्ट न उठाया हो, किंतु रहस्यवाद की प्रशंसा के पुल अवश्य बाँधे हैं। उनके लेख आलोचनात्मक न होकर स्वयं रहस्यमय हो गए हैं, जिससे जिज्ञासु मंडल तृप्त नहीं हो सका। दृसरी ओर प्राचीनवादी लेखकों में किवता की नवीन प्रगति की अराजकता का इतना भय समा गया है कि वे सारी प्राचीन पद्धित को विलीन हुई देखते हैं। अतएव नवीन विच्छु खलता के अनादर की श्वाचना उनमें जितनी ही वेगवती होती जाती है, उतना ही वे रहस्यवाद को कोसने लगे हैं। रहस्यवाद के विकृत स्वरूप को

बुरा न कहकर रहस्यवाद को ही बुरा कहने लगे हैं। हिंदी-संसार रहस्यवाद के विवाद के उभय पत्त के लेखकों से भली माँति परिचित है।

इस विषय में अभी कोई अच्छी पुस्तक हिंदी में देखने में नहीं त्राई । हाँ, पं० रामचन्द्रजी शुक्ल ने एक छोटी-सी पुस्तिका लिखी है। कदाचित अपने विचारों को लेख-रूप में व्यक्त करने के प्रयास में ही लेख का आकार बढ़ गया है और उसका रूप विशद बन गया है। पं० रामचन्द्रजी शुक्ल एक निर्मल-बुद्धि समालोचक हैं। रहस्यवाद के विवाद में उन्होंने काफ़ी भाग लिया है । विषय निष्पत्त विवाद से सुबोध त्रवश्य होता है। शुक्लजी हिंदी-किनता की नवीन कही जाने वाली प्रगीत के आरंभ से ही विरोधी रहे हैं श्रौर बहुत सीमा तक उनका विरोध उपयोगी त्रौर सार-युक्त सिद्ध हुत्रा है । उन्होंने स्थान-स्थान पर इस प्रगति के प्रतिकूल कहा त्रीर गालियाँ भी खाई हैं। उनके 'रहस्यवाद' में इस विषय की सुंदर और मार्मिक विवेचना की गई है। अँगरेजी कवियों में कौन रहस्यवादी है और कौन नहीं इसके संबंध में हिंदी भाषा-भाषियों में बड़ा श्रम फैला हुआ था। इसका समाधान बहुत कुछ उक्त प्रंथ से हो जाता है। वास्तव में श्रॅंगरेजी कवियों की ही उक्त प्रंथ में चर्चा है श्रीर रहस्यवाद के संबंध में पाश्चात्य विक्वानों के विचारों की समीचा है। परंतु शुक्लजी के प्रंथ को पढ़ जाने के पश्चात् यही कहना पड़ता है कि प्रंथ कुछ एकंगापन लिये हुए हैं। उन विचारों के साथ लेखक की अधिक सहानुभूति ज्ञात होती है जो रहस्यवाद के प्रतिकृत हैं। निष्पन्न से निष्पन्न लेखक की त्रालोचना में एकंगेपन की निर्वल चपस्थिति इससे अधिक और क्या प्रकट कर सकती है कि लेखक के मस्तिष्क के किसी छोटे कोने में प्राचीन पत्तपात अभी विद्यमान

है। शुक्लजी के लिये भी कदाचित् यही संभव हो सकता है। परंतु वैसे शुक्लजी में कभी इस दुब्लता के दर्शन नहीं होते। हिंदी-रहस्यवाद का वर्तमान स्वरूप पश्चिमीय प्रतिकृति है,

हिंदी-रहस्यवाद का वर्तमान स्वरूप पश्चिमीय प्रतिकृति है, यह श्रव सभी मानते हैं। शुक्लजी का भी यही मत है। हिंदी का रहस्यवाद शब्द श्रॅगरेजी के मिस्टीसिज्म का भाववाची है। छायावाद से रहस्यवाद की श्रिम्-ट्यंजना नहीं होती। श्रॅगरेजी के प्रसिद्ध कोष में रहस्यवादी उस व्यक्ति को कहते हैं जिसे झानातीत सत्य के श्राध्यात्मकं निरूपण में विश्वास हो। कभी-कभी श्रध्यात्म-संबंधी विचित्र धारणा के उपहास के लिये श्रीर कभी-कभी ईश्वर श्रीर संसार-संबंधी श्रमाधारण विवचना की मस्त्रील उड़ाने के लिये भी रहस्यवाद का प्रयोग किया जाता है। रहस्यवाद के व्यापक स्वरूप में संसार की बड़ी-बड़ी विभूतियाँ श्रीर छोटी-से छोटी हस्तियाँ सम्मिलित हैं। संसार के बड़े-से-बड़े व्यक्तियों की कृतियों में कभी-कभी रहस्यवाद की वृत्ति पाई जाती हैं श्रीर धूर्त-से-धूर्त की प्रवंचना में भी उसका श्रामास दिखाई देता है।

सुख की आशा करना और उसके लिये सतत प्रयक्त करना मानव-समाज का आदिम व्यवसाय है। विंताओं की शांति ही सुख का कारण है। ईश्वर और संसार का संबंध, संसार की क्रिया शीलता का रहस्य उसकी उत्पत्ति और लय का इतिहास सारे संसार को आदि काल से सुग्ध किए है। इस सुग्धता में विस्मय है और विस्मय में उद्देगाग्नि है। इसीलिये चित्त जुब्ध और अशांत रहता है। क्षोभ और अशांति में सुख का हास होता है। अतएव सुखापेकी नर-समाज का विंतनशील समुदाय इस सुत्थी को सुलमाने के लिये अपनी सारी शक्ति अनंत काल से व्यय कर रहा है। मनुष्य ने अपना सारा ज्ञान उस अखंड सत्ता की खोज में लगा दिया, जिसका कियमाण स्वरूप यह सारा विश्व है। ससीम ज्ञान असीम ज्ञान की खोज का अभ्यास अनंत काल से है। ससीम ज्ञान असीम ज्ञान की खोज का अभ्यास अनंत काल से

कर रहा है, परंतु उसमें शांति नहीं मिली । अतएव असीम हृदय के अन्वेषण के लिये समीप हृदय उत्कंठा से निकला। अहीं रहस्यवाद् का मूल उद्गम है। चिंतन-जगत् में जो ब्रह्मवाद अथवा अद्वैतवाद है, भावना-जगत् में वही रहस्यवाद कहलाता है। भाव-प्राबल्य-जन्य तद्रूपशीलता में रहस्यवाद के प्रादुर्भाव का रहस्य है। भारतीय प्रथों में रहस्यवाद की सुंदर व्याख्या गीता के

अधोलिखित श्लोक में मिलती है-

सर्वभृतेष येनैकं भावमव्ययमीच्रते ; श्रविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्।

परंतु काव्य-गत रहस्यवाद का संबंध ज्ञान से न होकर हृद्य से है। रहस्यवाद की विवेचना में बोन साहब ने उसे ज्ञीन स्थितियों में अवस्थित कियाँ है—(१) दैवी भाव (२) दैवी ज्ञान तथा (३) दैवी उपासना। वास्तव में कान्य-गृहीत रहस्यवाद पहली स्थिति की अभिन्यक्ति है। दूसरी और तीसरी से उसका संबंध उतना नहीं है। मानसिक विकास द्वारा ज्ञान से ऐक्य अनुभव करना दूसरी बात है त्रौर भावातिरेक द्वारा हृद्य से भावात्मक ऐक्य स्थापित करना दूसरी बात है। काव्य-स्वीकृत रहस्यवाद का संबंध दूसरे प्रकार से है, पहले प्रकार से नहीं। यद्यपि श्रंततः दोनों का श्राशय एक ही है, परंतु साहित्य में दोनों के चेत्र भिन्न हैं। एक को दर्शन के श्रीर दूसरे को काव्य के श्रांतर्गत रक्खा गया है। जहाँ-जहाँ एक का स्थान दूसरे ने लियाँ है, वहाँ-वहाँ ऋस्त-व्यस्तता उत्पन्न हो गई है। महाभारत-काव्य में गीता का समावेश उसके दार्शनिक मूल्य को बहुत कुछ कम कर देता है श्रीर काव्य का प्रत्यत्त विरोध होने से गीता के विचारों पर ऋतार्किक होने का दोष मढ़ा जाता है। इसी से गीता से भिन्न-भिन्न मत चल निकले हैं। इसी प्रकार कबीर महोदय ने विशिष्ट दार्शनिक 'वाद' को पद्य के कटहरे में बंद करने का कई स्थानों में प्रयत्न किया है। अतएव

जनका काव्य कहीं-कहीं बिलकुल नीरस हो गया है। उसके उदाहरण आगे दिए जायँगे। दूसरी ओर यदि कोई हृदय के भावों को अथवा तद्रूपत्व के भावावेश को दार्शनिक भाषा में लिखेगा, तो उसका महत्त्व आधा भी न रहेंगा। गीता में भगवान् के विराद् स्वरूप की व्याख्या में भी रहस्यवाद की भावना उपस्थित है।

रहस्यवाद वास्तव में कोई 'वाद' नहीं है। यह एक प्रकार की मानसिक स्थिति है। भिन्न-भिन्न रहस्यवादियों ने समृचे तथ्य का कोई-न-कोई श्रंग-निरूपण करके सत्य की श्रभिव्यक्ति में कुछ-न-कुछ नई बात कही है। उस महान् श्रखंड शक्ति के श्रालोक का श्राभास भक्तजनों को प्रथक्-पृथक् कोण से मिला है अ। उनकी अपनी मनो-वृत्तियों ने उसका रूप सँवारा है। यही कारण है कि पहुँचे हुए संतों के श्रनुभव एक दूसरे से भिन्न और कहीं-कहीं परस्पर विरोधी दिखाई देते हैं। श्रॅगरेजी किव बर्ध सवर्थ को देवी श्रभिव्यक्ति का साज्ञात्कार प्रकृति के सान्निध्य से प्राप्त हुआ था श्रीर इसीलिये वह प्रकृति का उपासक था; परंतु वही प्रकृति का स्थूल स्वरूप दूसरे रहस्यवादी किव ब्लेक के लिये श्रखंड सत्ता के श्रवगत करने में विरोध उपस्थित करता था। परंतु यह प्रत्यच्च विरोध रहने पर भी प्रत्येक रहस्य-भावना की श्रभिव्यक्ति की तीत्रता में बड़ा साम्य है। इसी को श्रालोचकों ने प्रत्यच्च विरोध में श्राभ्यंतरिक साम्य कहा है।

'सर्वेखित्वदं ब्रह्म' के श्रनुसार जीव श्रोर ईश्वर, प्रकृति श्रोर पुरुष में कोई द्वैतभाव नहीं है। इस मानसिक ज्ञान को

सुनि इस्ती कर नाँव, श्रॅंधरन टोवा घाय कै; जेहि टोवा जेहि ठाँव, मुहमद सो तैसे कहा।

<sup>#</sup> इस भाव की व्यंजना नीचे दिए हुए रूपक द्वारा सूफ़ी कवियों ने भली भौति कराने का प्रयास किया है—

<sup>—</sup>मलिक मुहम्मद जायसी

भावना के त्रेत्र में रहस्यवादी किव अभिन्यक्त करता है। परंतु अद्वैत की पूर्ण भावना की प्रतिष्ठा के लिये द्वैत का परोत्त रूप से समर्थन हो जाता है। गेय और ध्येय की सार्थकता ज्ञाता और ध्याता की उपस्थित से ही हो सकती है। अतएव यद्यपि इन उभय पत्तों का ऐक्य रहस्यवाद की रागात्मिका प्रवृत्ति का चरंम लच्य है, तथापि उपासक और उपास्य, उभय पत्तों को आरंभ में अवश्य मानना पड़ता है। यह देते उपासना अथवा रहस्यमयी भावना के स्फुरण का पहला सोपान है और अद्वैत की रागात्मिका प्रतिष्ठा उसका अंतिम स्वरूप है। इस सूक्ष्म विश्लेषण तक न पहुँचने वाले व्यक्तियों को इसीलिये उपर्युक्त द्वैत में अद्वैत और अद्वैत में देते के सिद्धांत में विरोध दिखाई पड़ता है।

वास्तव में रहस्यवादी मानता है कि दैवी स्फूर्ति का कोई-न-कोई स्फुर्लिंग जीव के निर्माण में निहित है। उसी स्फुर्लिंग द्वारा—उसी दैवांश द्वारा—वह उस अखंड सत्ता की अनुभूति कर सकता है। रहस्यवादी का यह विश्वास है कि जिस प्रकार बुद्धि द्वारा मनुष्य भौतिक पदार्थों का निरूपण करता है, उसी प्रकार अध्यात्म भावना द्वारा मनुष्य रहस्यमय अखंड सत्ता का अनुभव कर सकता है। परंतु बुद्धि और भावना के त्तेत्र भिन्न-भिन्न हैं। एक दूसरे के कार्य में हस्तत्तेप नहीं कर सकते। जिस प्रकार बुद्धि के व्यवसाय में, तार्किक विश्लेषण में, भावावेश से काम नहीं चलता; उसी प्रकार भावना के त्तेत्र में बुद्धि का अप्योग व्यर्थ है। रहस्यवादी उसे मूर्ख समभता है जो अध्यात्म निरूपण में बुद्धि का प्रयोग करता है।

यह करनी का मेद है, नाहीं बुद्धि-विचार बुद्धि छोड़ करनी करी, तौ पात्रो कछु सार#।

इस पद में 'करनी ' शब्द में ज्ञान-कांड श्रौर कर्म-कांड की सापे ज्ञिक विवेचना नहीं है। 'करनी ' शब्द वेदोक्त कर्मकांड के लिये नहीं श्राया बाह्य पदार्थों का ज्ञान हम उनकी त्रोर देख-कर अन्य पदार्थों के साम्य और वैषम्य द्वारा निर्धारित करते हैं, परंतु आभ्यंतरिक परिज्ञान की उपलब्धि मनुष्य को केवल तद्रूप होने से ही प्राप्त हो सकती है। एक रहस्यवादी के लिये जीवन प्रतिज्ञण उन्नित करता चला जा रहा है। नए-नए खंडों का भावमय अनुभव- उद्घाटन पग-पग पर चिकत करता है। रहस्य का उद्घाटन रहस्य को और भी रहस्यमय बनाता चली जाता है।

रहस्यवादी जीव के विभिन्न चित्रों श्रौर जन्मांतर के विभिन्न संस्करणों के समूचे संकलन को एक साथ तारतम्य में देखता है। इसीलिये उसे जन्मांतर में विश्वास करना पड़ता है। श्रात्मा की नित्यता उसके रहस्यमय भाव-प्रासाद की नींव है। "न जायते म्नियते वा कदाचन्" श्रथवा "न हन्यते हन्यमाने शरीरे" रहस्यवादी के श्रद्धतवाद की पुष्टि ही करते हैं। "श्रजो नित्यः". "शाश्वतोऽयं पुराणो" में उसका श्रचल विश्वास रहता है। इस प्रकार के जन्मांतर में विश्वास कोई जाति विशेष के रहस्यवादियों तक ही सीमित नहीं है। जन्मांतर-सिद्धांत के घोर विरोधी इसाइयों क्ष में

ऋर्य-हमारा जन्म एक प्रकार की निद्रा श्रीर विस्मरण है। जो

है। संत लोग वास्तव में कर्मकांड-विरोधी रहे हैं। 'करनी' से यहाँ 'सुरत-शब्द श्रम्यास से तात्पर्य है। यह एक विशेष प्रकार का साधन है, जिसके द्वारा श्राध्यात्मिक निरूपण का विधान विवित्तत किया गया है। श्रर्थात् 'करनी' शब्द से संत उस दैनिक श्रम्यास की श्रोर इंगित करता है, जिसके द्वारा श्रखंड ज्योति का सच्चात्कार होता है।

<sup>\*</sup> Our birth is but a sleep and forgetting.

The soul that rises with us, our life star,

Hath had elsewhere its setting.

But like trailing clouds of glory do we come.

— Wordsworth.

भी रहस्यवादी किव रहते हैं। जन्मजन्मांतरवाद के कट्टर विरोधी मुसलमान-धर्म के पोषक किववर मिलक मुहम्मद जायसी ने भी सूफी रहस्यवादी होने के कारण जन्मांतरवाद की आभा दिखलाई है। 'पद्मावत' का 'सुआ' पूर्वजन्म का ब्राह्मण था। कबीर ने तो खुल्लमखुल्ला जन्मांतर माना है । स्वयं अपने जन्म के लिये उन्होंने कल्पना की हैं—

पुरव जन्म हम बॉम्हन होते त्र्रोछ करम तप-हीना ; रामदेव की सेवा चूकी, पकरि जुलाहा कीना।

दिवाने मन, भजन बिना दुख पैहो।
पहले जनम्म भूत का पैहो, सात जनम पिछतेहों ;
काँटा पर कै पानी पैहो, प्यासन ही मिर जैहो।
दूजा जनम सुम्रा का पैहो, बाग बसेरा लैहो;
टूटे पंख, बाज मॅंड्राने, श्रधफड़ प्रान गॅंवेहो।

श्रात्मा हमारे साथ उठता है वही हमारा जीवन-नक्तत्र है — वह श्रम्यत्र कहीं श्रवश्य डूबा होगा। हम दैवत्व के प्रकाश से लिपटे हुए जन्म लेते हैं।

\* इसका श्रर्थ यह नहीं है कि कबीर महोदय ने जन्मांतरवाद के प्रतिकृत कहीं नहीं लिखा—

गाँठी बाँध खरच न पठयों, बहुरि कियो नहिं फेरा; बीबी बाहर महल में, बीच पिया का डेरा।

श्ररे मन, समभ के लाद लदिनयाँ। सौदा कर तौ यहिं कर भाई श्रागे हाट न बनियाँ; पानी पी तो यहीं पी भाई, श्रागे देस निपनियाँ। बाजीगर के बानर होइहो, लड़िकन नाच नचैहो; ऊँच-नीच से हाथ पसिहो, माँगे भीख न पैहो। तेली के घर बैला होइहो, श्राँखिन ढाँप ढपैहो; कोस पचास घर में चिलहो बाहर होन न पैहो। पँचवाँ जनम ऊँट का पैहो, बिन तौले बोभ लदेहो; बैठे से तौ उठै न पइहो, धूरचि-धुरचि मिर जैहो। धोबी के घर गदहा होइहो, कटी घास न पैहो; लादि लादि श्रापहु चिंद बैठो लै घाटे पहुँ चैहो। पंछी माँ तौ कौवा होइहो, करर-करर गुहरैहो; उड़िके जाइ बैठि मैले थल गहिरे चोंच लगेहो। संत नाम की टेर न करिहो मन-ही-मन पछितेहो; कहें कबीर सुनो भाई साधो, नरक निशीनी पैहो।

इसी प्रकार सूकी कवि जलालुदीन रूमी, हाकिज, जामी, हल्लाज इत्यादि मुसलमानों में भी त्रात्मा की पुनर्भावना के चित्र मिलेंगे। भारतवर्ष के संत किव तो थियासोफिस्ट लोगों की भाँति जन्मांतर के विश्वास के साथ-साथ विकासवाद को भी कहीं-कहीं स्वीकार करते दिखाई देते हैं—

> जन्म एक गुरु-भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम ; जन्म तीसरे मुक्ति पर, चौथे में निरवान।

परंतु यह सार्वभौमिक सिद्धांत नैंहीं है कि प्रत्येक रहस्यवादी जन्मांतर को माने ही। श्रॅंगरेजी-साहित्य में इसके अपवाद उपिश्वत हैं। धर्म प्रचारक, विज्ञानवेत्ता, तार्किक और दार्शनिक तथा रहस्य-वादी में बड़ा भारी अंतर है। इस विभिन्नता का थोड़ा-सा दिग्दर्शन अपर कराया गया है। विज्ञानवेत्ता की भाँति रहस्यवादी रहस्योद्घाटन के लिये बुद्धि से काम न लेकर अपनी निजी भावना और आंतरिक प्रेरणा का प्रयोग करता है। दर्शनकार

नवीन शोघ को सीधे सामने से लेकर श्रिमन्यक्त करता है। रहस्य-वादी उसका परोच्च निदर्शन करता है। वह श्रमुभव करता है कि उसने श्रखंड ज्योति की लपक देखी है; उसने श्रमहद शब्द सुना है; उसने श्रमृत-कुंड के छींटों से स्नान किया है।

भरत श्रमिय-रस, भरत ताल जँह, शब्द उठै श्रसमानी हो ; सरिता उमड़ि सिंधु कहँ सोकै, नहिं कळु जात बखानी हो।

परंतु दूसरे उस पर विश्वास नहीं करते। श्रंधों की बस्ती में जिस प्रकार नेत्रवालों की कोई नहीं सुनता श्रोर उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया जाता, उसी प्रकार असंस्कृत व्यक्तियों की भी स्थिति होती है। रहस्यवादी भावना सबमें नहीं होती। ऐसे लोग तो कदाचित् बहुत भिल सकते हैं, जिन्हें मनोवेगमण न्यां में अस्पष्ट श्रोर कुंठित रूप में श्रखंड सत्ता की मलक मिली है, श्रोर मिलती है, परंतु ऐसे व्यक्ति बहुत ही कम होंगे, जो इस श्रस्पष्ट श्रोर न्यांक मलक को श्रभ्यास द्वारा श्रपनी रहस्यमयी भावना के लिये चिरस्थायी श्रालंबन बना लें, श्रोर श्रंततः श्रभ्यास द्वारा भाव के उस चरम लोक तक पहुँच जायँ, जहाँ पहुँचकर श्राध्यात्मिक श्रालोक से पुनर्जीवित होकर संसार की प्रत्येक वस्तु हस्तामलकवत् देखने लगें। श्र

साधारण प्रकार से देखने में रहस्यवादी साधारण प्रणाली के प्रतिकूल चलता है। वह पहले विश्वास करता है और बाद में जानता है। वैज्ञानिक प्रणाली के यह प्रतिकूल है। परंतु तर्क-वितर्क की प्रणाली को रहस्यवादी व्यर्थ मानता है। अपने अनुभव की यथेष्ट व्यंजना उसे परमावश्यक है।

-Wordsworth.

<sup>\*</sup> That serene and blessed mood,

We see into the life of things.

भाषा भावों के विकास से हमेशा पीछे रहती है। भाव की उत्पत्ति के बाद तहूप भाषा गढ़ी जाती है। भाषा चाहे कितनी ही विकसित क्यों न हो, भावों की यथेष्ट व्यंजना संभव नहीं। इसीलिये रहस्यवाद की कविताओं में प्रतीकों का प्रयोग अनिवार्य रूप में पाया जाता है। 'उपमा' के इतिहास से भी स्पष्ट है कि शब्द-संकोच के निराकरण के लिये ही 'अलंकार' का प्रयोग होता है। 'सुराही की गर्दन' में 'गर्दन' शब्द उपमा-स्वरूप ही मानव-शरीर-संगठन से गृहीत है। घर के बाहर कड़ी धूप की गर्मी की भाव-तीव्रता की उपयुक्त व्यंजना जब वक्ता इस वाक्य से कि 'गर्मी बहुत है', अनुभव नहीं करता है और यथेष्ट व्यंजना के लिये जब विह्वल होता है, तब मस्तिष्क के द्वार खटखटाने पर उसे यह सूफ पड़ता है कि धूर्प नहीं है, यह तो आग बरस रही है। यहीं अपहुति अलंकार हो जाता है। यद्यपि यह स्थूल रूप से वस्तु-प्रतीक का उदाहरण नहीं है, जैसा पहला उदाहरण—अर्थात् सुराही की 'गर्दन'—है, परंतु यह भाव प्रतीक का सुंदर हष्टांत है।

रहस्यवादियों का इन प्रतीकों के बिना काम ही नहीं चल सकता है। उस ऋखंड ज्योति की उपयुक्त व्यंजना के लिये संसार की कोई भाषा पर्याप्त नहीं है। ऋतएव सांकेतिक प्रतीकों का प्रयोग ऋनिवार्य है। रहस्योद्घाटन की ऋभिव्यक्ति कितनी कठिन है, इसका ऋनुमान केवल एक ही बात से हो सकता है कि लगभग सभी संत किवयों ने उस ऋखंड ज्योति के साचात्कार के प्राप्त सुख की ऋभिव्यक्ति में 'गूँगे के खाए हुए गुड़' की उपमा दी है। कारण यह कि सभी किवयों की व्यंजना की कठिनता एक-सी है। परंपरागत पुराण-गाथाओं द्वारा भी ऋभिव्यक्ति-प्रणाली में सहायता मिलती है। ऋतएव परम्परागत पुराण-गाथाओं का आश्रय और प्रतीक-प्रयोग दोनों रहस्यवाद के ऋभिव्यंजन-पच के ऋनिवार्य ऋंग हैं।

प्रतीक-प्रयोग की भावना के श्रंतर्गत संसार के ऐक्य की भावना निहित है। इसीलिये रहस्यवादी उसे श्रपनाता है। वह विश्वास करता है कि सब पदार्थों में तिरोहित साम्य है। मानवीय प्रेम में देवी प्रेम का श्रध्याहार देखता है। तथा संकेत द्वारा उसमें देवी. प्रेम का श्रारोप करता है। प्रकृति में गिरती हुई पत्तियों को देखकर मानव-समाज के ध्वंस का रहस्य सामने श्रा जाता है। हिलते हुए वृत्त से प्रकृपित वृद्ध शरीर का चित्र उपस्थित हो जाता है।

बाढ़ी ब्रावत देखि करि तरुवर डोलन लाग ; हमें कटै की कञ्जु नहीं, पंखेरू घर भाग। —कबीर

प्रतीक-प्रयोग से अभिन्यक्ति में शक्ति आ जाती है। दैनिक जीवन में दांपत्य प्रेम अत्यंत तीव्र और न्यापक है। समूचे जीवन-चेत्र में उसका प्रभाव अद्वितीय है। इसीलिये कबीर\* जायसी,

- (१) नैहर में दाग लगाइ स्राई चुनरी।
- (२) मेरी चुनरी में परिगो दाग पिया!
- (३) पिय, ऊँची रे श्रॅंटरिया तोरी देखन चली। ऊँची श्रॅंटरिया, जरद किनरिया, लगी नाम की डोरिया।
  - (४) का लै नैनी ससुर घर ऐबो।
  - (५) स्रायो दिन गौने को मैन होत हुलास।
  - (६) खेल रे नैहरवाँ दिन चारि।
  - (७) इरि मोर पीव मैं राम की बहुरिया।
- ( ८ ) तोकों पीव मिलेंगे, घूँघट कर पट खोल रे। घट घट में वह साई रमता, कटुक वचन मत बोल रे।
- (६) मिलना कठिन है, कैसे मिलोंगी पिय जाय। समुक्ति सोचि पग धरौं जतन से बार-बार डिगि जाय।

<sup>\*</sup> कुछ उदाहरण कबीर के नीचे दिए जाते हैं-

मीरा, दादू, दरिया इत्यादि संतों में उसकी भरमार है। वास्तव में दांपत्य पेम के ही विशद मनोविकार द्वारा किसी ऋंश में रहस्य-भावमय ऋखंड स्वरूप के दोनों पत्तों—संयोग ऋौर विप्रतंभ—की कुछ-न-कुछ ऋभिव्यंजना हो सकती है, अन्यथा ऋसंभव है।

दैवी त्रालोक की त्रोर ससीम प्रकाश की लपक—उसके वेग त्रोर प्रयास की त्रातुरता विप्रलंभ दांपत्य रित द्वारा यावित्किचित् त्राभिव्यक्ति किया जा सकता है। तथा ससीम त्रोर त्रसीम का मेल —त्राप्त सुख की व्याख्या—संभोग दांपत्य रित की यथेष्ट व्यंजना से ही किसी श्रंश में बखाना जा सकता है।

गौने जाना, सिलसिली गैल में चलना, विरह में तड़पना, सब प्रतीक ही है।

रहस्यवाद तथ्य के आलोक का मानसिक प्रतिवर्तन है। ऊपर जैसा कहा गया है, रहस्यवाद के दो व्यवसाय होते हैं—अखंड सत्ता का संपर्क प्राप्त करने के लिये 'वहाँ' तक पहुँचना और नीचे उतरकर अपने अनुभव की अभिव्यंजना करना। कुछ ऐसे रहस्य-वादी हैं, जो सारे निगृढ़ रहस्यों की क्रमशील निबंधना का साचा-स्कार करते और उसे ज्यों-की-त्यों व्यक्त करते हैं। कबीर को ऐसा

ऊँची गैल, राह रपटीली, पाँव नहीं ठहराय। लोक-लाज कुल को मरजादा देखत ही सकुचाय।

(१०) दुलहिन गात्रो मंगलचार, हमारे घर त्राए राम भरतार।

(११) बालम, श्राश्रो हमारे गेह रे, तुम बिन दुखिया के हरे। सब कोइ कहें तुम्हारी नारी, मोकों यह संदेह रे। श्रज न भावे, नींद न भावे, ग्रह बन घरे न घीर रे। ज्यों कामी को कामिनि प्यारी, ज्यों प्यासे को नीर रे। है कोइ ऐसा पर उपकारी पिय को कहें सुनाय रे। श्रव तो बेहाल कबीर भए हैं बिन देखे जिय जाय रे। ही रहस्यवादी कहना चाहिए। इस सान्नात्कार की उपलब्धि की तीन श्रवस्थाएँ हैं—पूर्वतद्रुप, तद्रुप तथा परतद्रुप %। •

इस लेख में कबीर के दृष्टांतों से बहुत सहायता ली गई है, अतएव यह अनुचित न होगा, यदि यहाँ पर यह बतला दिया जाय

(१२) चली मैं खोज में पी की ; मिटी नहिं सोच यह जी की ।

रहे नित पास ही मेरे ; न पाऊँ यार को हेरे ।

विकल चहुँ ख्रोर को धाऊँ ; तबहुँ नहिं कंत को पाऊँ ।

धरौँ केहि भौति सों धीरा ; गयो गिर हाथ से हीरा ।

कटी जब रैन की भाई ; लख्यो तब गगन में साई ।

कवीरा शब्द कहि भासा ; नयन में यार को बासा ।

(१३) छोड़े गेह • नेह लिंग तुमसों मह चरनन लवलीन ;
तालामेलि होत घर मीतर, जैसे जल बिन मीन ।
दिवस-रैन भूख निहं निद्रा, घर-ऋँगना न सुहाय ;
सेजरिया बैरिन मह हमको, जागत रैन बिहाय ।
हम तो तुम्हारी दासी सजना, तुम हमरे भरतार ;
दीनदयाल दया करि ऋाऋो, समस्थ सिरजनहार ।
कै हम प्राण् तजत हैं प्यारे, कै ऋपना करि लेव ;
दास कबीर बिरह ऋति बाढ़यो, हमको दरसन देव ।

त्र्याज भरम इस जाना सोऊ ; जस पियार पिव श्रौर न कोऊ ।—जायसी

क्षतद्र्प होने के प्रयास की स्त्रादिम स्त्रवस्था से लेकर तद्र्प होने तक की स्त्रवस्था को पूर्व-तद्र्प श्रवस्था कहते हैं। तन्मय हो जाने की स्त्रवस्था को तद्र्प श्रवस्था कहते हैं। तथा तन्मय होने के परे की स्त्रवस्था को परतद्र्प श्रवस्था कहते हैं। स्न्रांगरेज़ी में Becoming, being तथा more than being से यही बातें बताई गई हैं।

कि कबीर साहब का रहस्यवाद देशी और विदेशी रहस्यवादों से तीज़ बातों में भिन्न है। उनकी थोड़ी चर्चा नीचे की जाती है—

१—उपासना के नंगे स्वरूप का कबीर के रहस्यवाद में अभाव है। इसीलिये उनका रहस्यवाद कभी विकृत नहीं हुआ। रहस्यवादी कें लिये इसकी आशंका सदेव है कि कहीं रहस्यमयी भावना का आलंबन भदी मूर्ति-पूजा और बेढंगी हुस्नपरस्ती न हो जाय।

२—एकेश्वरवाद का ही विकृत स्वरूप पैग़ंबरवाद है। श्रात्मा का श्रस्वीकार जितना इस वाद से होता है, उतना किसी श्रम्य से नहीं। जायसी इस पैग़ंबरवाद से सुफी होते हुए भी, चिपटे रहे। इसीलिये उनके विचार उतने उदार नहीं दिखाई देते हैं, जितने श्रीर रहस्यवादियों के हैं। कबीर की फटकार ने उनके रहस्यवाद को इस दोष से बचा लिया है।

३—भारतीय वेदांत में परोच्च-चिंतन का व्यवसाय इतनी सीमा तक पहुँच गया था कि भावपच्च बिल्कुल निर्जीव-सा हो गया है। यह एक बड़ी भारी तुटि है। कबीर का रहस्यवाद अधिकतर सरस है, और रागात्मिका वृत्ति को चरम भाव-लोक तक पहुँचाने की चमता रखता है। वह निर्जीव चिंतन प्रणाली के अनुसरण से बहुत अंशों में बाल बाल बच गया है। यही उसकी विशेषता है।

इसी संबंध में एक बात श्रीर समक लेने की है। नाटक में रहस्यवाद की उद्भावना संसार में कहीं नहीं हुई \*। शेक्सपियर

\*यह उक्ति श्राजकल के नाटकों के लिये नहीं है। गत ५० वर्षों से सभी देशों की प्रगति रहस्यवाद की श्रोर भुकी दिखाई देती है। हाँ जिन देशों में माक् सवाद श्रथवा श्रम्य किसी प्रकार के भौतिकवाद की भावना वेग सम्पन्न होती है वहाँ रहस्यवाद दब जाता है। हिंदी में जयशंकर प्रसाद के नाटक रहस्यवाद के प्रभाव के प्रतिनिधि हैं। पूर्ण रूप से उनके रहस्यवादी न होने पर भी नाटकों के भीतर श्राई हुई उनकी कविताश्रों में श्रीर कहीं कहीं गद्य में भी रहस्यमयी भावना की भरमार है।

आदि नाटककार रहस्यवादी नहीं हैं। रहस्यमयी भावनाएँ दर्शकों के लिये सुबोध नहीं कही जा सकतीं। शेक्सिपयर की कृतियों में, कहीं कहीं पर, अध्यात्मवाद की अभिव्यक्ति अवश्य है। अध्यात्मवादी और रहस्यवादी में थोड़ा भेद है। अध्यात्मवादी व्यक्त क्रियाक कलाप और गत्यात्मक स्वरूप-विधान के कारण की खोज में चितित रहता है। परंतु रहस्यवादी ऐसा अनुभव करता है कि वह अत्येक तथ्य के अंतिम निष्कर्ष को जानता है। हाँ, रहस्यवादियों में भी उपासना-विधान में विभिन्नता हो सकती है, और उपासना के लिंगों में अध्यात्मवाद से साम्य हो सकता है। हाफिज, जायसी, कबीर, मीरा तथा दादू इत्यादि ध्यान और अणिधान को महत्त्व देते हैं और रवींद्र, माखनलाल, सुमित्रानंदनजी पंत, जयशंकर प्रसाद तथा महादेवी वर्मा कल्पना के परिष्कार की ओर अधिक भुकते हैं, परंतु दोनों के चरम आदर्श आभ्यंतरिक शुद्धि में सहायक हैं।

इतिहास की भाँति युग के साथ-साथ किसी क्रम से रहस्यवाद का विकास नहीं हुआ। किसी तार्किक क्रम के कटहरे में रहस्यवाद की किसी स्थित को बंद करना भी कठिन है। हाँ, देश-काल की परिस्थितियों द्वारा स्वरूप में कुछ परिवर्त्तन अवश्य हो गया है। हिंदू-सिद्धांतानुकूल प्रकृति का आवरण, आत्मा के लिये, परोच सत्ता के निरूपण में विन्न उपस्थित करता है, और वह उसके परित्याग की भावना को अत्यंत तीत्रताँ के साथ व्यक्त करता है। सूकी इस प्रतिरोध को नहीं मानता। सूकी भावना से प्रेरित होकर कबीर ने लिखा है—

> मूए पीछे मत मिलौ, कहै कबीरा राम; सोना माटी मिल गया, फिर पारस केहि काम।

कबीर इस मिट्टी को—इस शरीर को—प्रतिबंध न मानकर उसे भी सोना बनाना चाहते हैं। इस महान् सत्ता के संपर्क से जड़ वि० वि०—२ प्रकृति भी चैतन्यमयी हो सकती है। परंतु उसी समय तक, जब र्तक उसमें स्वयं उस महान् शक्ति का स्फूलिंग उपस्थित है। सारा विश्व एक बृहत् क्रिया-कलाप का गत्यात्मक पिंड है। उसी में श्रखंड सत्ता का हृदय-जिसे ईश्वर कह सकते हैं-है, श्रीर वही सारे स्वरूपों श्रीर नाम-रूपों की स्थिति, उद्गम श्रीर ध्वंस का केंद्र है। इसकी सम्यक् जानकारी अभ्यासी क्रमशः ही उपलब्ध कर सकता है। उसकी उन्नति उतनी ही गति से होगी, जितनी वेगवती उपासक की उपास्य-भावना होती है, श्रौर जितना श्रधिक उसका हृद्य परिष्कृत है। उपासना का ऋभिप्राय स्थूल दैववाद की भावना से प्रेरित होकर पूजा इत्यादि करने का नहीं है। स्थूल देववाद और रहस्यवाद का वही विरोध है जो उसका और ब्रह्मवाद अथवा श्रद्धैतवाद का है। देववाद चाहे एकेश्वरवार्द के रूप में हो चाहे बहुदैवीपासना के रूप में बहुत से देवी-देवतात्रों को मानना अथवा उनके बाबा अकेले देवता को मानना एक ही बात है। बहु-देवोपासना अथवा एक देवोपासना में तत्वतः सिद्धांत का कोई भेद नहीं है। जिस जिस धर्म में बहुदेवोपासना अथवा एक देवोपासना की वृद्धि हुई है उस उस धर्म में बुद्धि का ह्रास हुआ है, क्योंकि जिज्ञासा-स्वातंत्र्य के ऐसे धर्म प्रतिकूल हो जाते हैं। यही कारण है कि इस्लाम धर्म में स्वतंत्र दर्शन-सिद्धांतों का प्रगायन नहीं हुआ।

कट्टर देववादियों के समन्न अद्वैतवाद एक प्रकार का नास्तिक-वाद है। सुिक्तयों का, बिहिश्त को न मानना, बिहिश्त को केवल एक प्रकार की स्थिति विशेष समम्मना, "क्रयामत के दिन रसुल सुहम्मद साहब बैठकर सबका निर्णय करेंगे" इस बात की मखौल खड़ाना, बुतों के सामने सिजदा करना, कट्टर पैरांबरवादी मुसलमानों की दृष्टि से कािकरों के ही काम हैं। सुफी लोग एक प्रकार के रहस्य-वादी थे। इस्लाम के कट्टर देववाद के प्रतिकृत उन्होंने बहुत सी कथायें प्रचित कर रक्खी थीं। जैसे, क्रयामत के दिन जब मुहम्मद् साहब काफिरों को देखकर खुदा से कहेंगे—''ऐ खुदावंद! ये लोंग कौन हैं, मैं नहीं जानता।" खुदा उस वक्त कहेगा—''ऐ मुहम्मद! जिनको तुमने पेश किया है, वे तुम्हें जानते हैं, मुक्ते नहीं जानते। पर ये लोग मुक्ते जानते हैं, तुम्हें नहीं जानते।" इसी प्रकार से ये लोग कट्टर मुसलमानों की मजाक उड़ाया करते थे। सूफियों श्रोर पैग़ंबरी मुसलमानों में घोर संघर्ष हुआ। दोनो श्रपने अपने सिद्धांतों पर श्रधिक दृढ़ हो गए।

भारतवर्ष में अद्वेतवाद केवल चितन-जगत तक ही रहा । भाव जगत में इसकी कुछ मलक उपनिषदों में अवश्य मिलती है, वैसे सारा संस्कृत-काव्य-साहित्य रहस्यवाद से दूर है। यह अवश्य है कि देश की सुख-समृद्धि से मनुष्य बाह्यमुखी रहता है, परंतु जिस भारतवर्ष में बड़े बड़े ऋषि-मुनियों ने अपनी अंतर्देष्टि के पैनेपन से संसार को चिकत कर रक्खा है, वह रहस्यवाद की श्रभिव्यक्ति से बचा रहे, यह विचारणीय श्रवश्य है। भारतीय धर्म में मूर्ति-पूजा की स्थापना करके भावना के लिये एक नई उर्वरा भूमि तैयार की गई। इसी में भक्तों का हृद्य टिका। अञ्यक्त श्रीर परोच्न की लपक को स्थान न रहा। सारी भावना प्रतिमा में सम्मिलित कर दी गई। साहित्य के रागात्मक रूप-काव्य में-वह इसी रूप में स्वीकार किया गया । सारे संस्कृत-कवियों ने, तथा कुछ प्राचीन और अर्वाचीन हिंदी-कवियों को छोड़कर, सारे हिंदी-कवियों ने, अपनी भावना के विस्तार के लिये भगवान के साकार स्वरूप को ही त्र्यालंबन बनाया। इन त्रवतारी स्वरूपों पर जनता का हृद्य भी टिका। चित्रों की सुंदर-से-सुंद्र व्यंजना दिखाई देने लगी। हिंदी-कवियों में--कबीर, जायसी और कहीं-कहीं सूर में—जो रहस्यवाद की फलक यत्र-तत्र दिखाई देती है, वह सुकी मत के प्रभाव के कारण। कहीं-कहीं तो कबीर की हिंदी की अटपटी वाणी कवींद्र रवींद्र के द्वारा ऋँगरेजी में पहुँचाई गई, ऋौर वह योरप होती हुई हिंदी के नवीन उन्नायकों द्वारा हिंदी ही में नए संस्करण में उपस्थित की गई।

न् वर्त्तमान युग में मनुष्य की रहस्यमयी उद्भावना को अधिक उत्तेजना मिली। इसके कई कारण हैं। इस लेख का विषय उनका विश्लेषण करना नहीं है। अखंड सत्ता की गुह्य शिक्त के प्रति रहस्य-भावना अनुभव करते-करते मनुष्य उस अवस्था तक पहुँच जाता है, जब वह प्रकृति के नाना रूपों में उसी परोन्न-सत्ता का आभास देखता है। पृष्प की सुंद्रता में, परमागुओं की चमक में, बालक के मृदुहास में, किमनी के चंचल नेत्र में, पृथक्-पृथक् रूप में मनुष्य की रहस्यमयी भावना-वृत्ति को अद्वेत भाव से लीन होने के लिये पर्याप्त सामग्री रहती है। सूफियों के लिये तो यह प्रसिद्ध ही है कि वे 'पर्दे-बुता' में 'नूरे-खुदा' देखते हैं, और बुतों के सामने सिजदा करना उतना ही पाक सममते हैं, जितना कि खुदा के सामने। इसीलिये कृत्र सुन्नियों में सूफियों को क़ाफिरों के दल में खदेड़ दिया।

व्यक्त स्वरूप पर अधिक अनुरक्ति ने सुफियों में अंतर्र्रष्टि के अभ्यास को मंद कर दिया। वे अधिकतर बाह्य सींदर्य तक ही सीमित रहे। किसी-किसी परिस्थित में उनके मनोभाव में विकार उत्पन्न हो गया, और सींदर्य-बाहुल्य का प्रभाव मनोमुग्धकारी न रहकर स्थूल इंद्रियों में प्रकंपन उत्पन्न करने लगा। सींदर्य हृद्य में गड़ा तो, परंतु विसमय परिपाक स्वरूप गत्यात्मक महान् अच्चय परोच्च सींदर्य आलोक की ओर न ले जाकर मांस-पिंड तक ही सीमित रह गया। इसी से लोग बिगड़े, और बुरी तरह बिगड़े। अमूर्त, गुरा, दया, दाचिएय, करुणा आदि के अमूर्त सींदर्य तक उनकी पहुँच न हो सकी। मूर्त पदार्थों तक ही उनका मन टिका। करुणा-संपन्न व्यक्ति पर मुग्ध होकर सुकी रहस्य-भावना में लीन

हो सकते थे, परंतु कहणा के अमूर्त गुण पर नहीं। हिंदी-साहित्य के वर्तमान रहस्यवादी किवयों ने किसी अंश तक इस कमी की पूरा किया है। जयशंकर प्रसाद के अजातशत्रु-नामक नाटक में कहणा की व्याख्या में किव किस प्रकार रहस्यमय हो जाता है, उसका उदाहरण नीचे दिया जाता है—

गोधूली के राग-पटल में किन्हांचल फहराती है। स्निग्ध उषा के शुभ्र गगन में हास-विलास दिखाती है; निर्निमेष ताराओं में वह श्रोस-बूंद भर लाती है। निष्ठुर त्रादि सृष्टि पशुश्रों की विजित हुई इस करुणा से; मानव का महत्व जगती पर फैला श्ररुणा करुणा से।

रहस्यवाद का सूफ़ीवाद पर जो बुरा प्रभाव पड़ा, उसी से प्रेरित होकर सूफी लोग अपने कर्तव्य की इतिश्री इसी में सममने लगे कि वे सुंदर स्नी अथवा सुंदर बालक की ओर आँखें फाड़कर देखें। इसी से वे ऐहिक विलास में पड़ गए। और भारतीय प्रवाह पहले मूर्ति-पूजा की ओर सुका, और अब गुणों के सूदम सौंदर्य के आलोक में सच्चे रहस्यवाद का चित्र खड़ा कर रहा है।

सूफीवाद में अद्वेतवाद का प्रवेश कैसे हुआ, इसका भी थोड़ा परिज्ञान कर लेने की आवश्यकता है। सूफियों को अद्वेतवाद की ओर लाने वाले प्रभाव बाहर के थे। खलीफा लोगों के युग में कई देशों के विद्वान बग़दाद और बसरे में आते-जाते थे। भारतीयों का भी सम्पर्क अरबों से खूँब था। आयुर्वेद, दर्शन, ज्योतिष, विज्ञान के अनुवाद अरबी में हो चुके थे। अरस्तू के सिद्धांतों से अरब लोग परिचित हो चुके थे और अरस्तू के दार्शनिक अद्वेत वाद की लोगों में बड़ी चर्चा थी। वेदांत-केसरी का गर्जन भी आंखों से कानों तक पहुँच चुका था। मुहम्मद विन कासिम के साथ आए हुए अरब सिंघ में रह गए थे। उनकी संतित ब्राह्मणों से बड़े मेल-जोल से रहती थी। उन पर भारतीय संस्कृति का

बड़ा प्रभाव पड़ा। इनमें कुछ सूफी भी थे। इन्होंने कुछ दिनों तक अद्वैतवाद की दीचा ब्राह्मणों से प्रहण की। सिंघ में आबू प्राणायाम की विधि जानते थे। उन्होंने ही 'फना' की शिचा वयाजीत को दी। सूफी-प्रवर दाराशिकोह के 'रिसाल-ए-हकनुमा' में क्यवहृत 'नासूत', मलकृत' और 'जबरुत' तथा 'लाहूत' हमारे पारिभाषिक शब्द सत, चित, अक्तंद के पर्यायवाची हैं। दृश्य जगत् मिथ्या है, परंतु उसकी भावनाएँ अनित्य हैं, यही किसी अंश में वेदांत भी मानता है। योरपीय दार्शनिक बार्कले का कथन भी यही है। सूफीवाद में अद्वैतवाद का चितन भावना-जगत् में निरूपित किया गया है। 'शरीअत,' 'तरीकत.' हक्तीकत' और 'मारफत' शारतीय व्यवधान में उपासना, कर्म और ज्ञान-मार्ग का रूपांतर हैं। सूफियों में जलालुद्दीन रूमी, हल्लाज और हाफिज बढ़े ऊँचे कवि थे।

मि० निकोलसन साहब ने सूफीवाद पर एक मार्मिक प्रंथ लिखा है। उनका कहना है कि आरंभ में सूफीवाद के अनुयायी संत और दरवेस हुआ करते थे। शांति का पाठ इन्होंने ईसाइयों से सीखा। ज्ञानवादियों द्वारा दैवी शक्ति के आभ्यंतरिक ज्ञान की दीज्ञा ली तथा बौद्धों के सकाश से उन्हें माला का प्रयोग आया। स्फियों के चार विधानों के साधन नीचे दिए जाते हैं—

- १. यात्रा ।
- २. श्रालोक और श्रानंद।
- ३. ज्ञान।
- ४. दैवी प्रेम।

सूफियों में दो बातों का स्पष्ट स्वीकार उनके रहस्यवाद में न था। (१) परम सत्ता चित्-स्वरूप है। (२) जगत् श्रध्यातम-मात्र है। परंतु मिलक मुहम्मद जायसी ने इसको श्रपने 'पद्मावत' में काफी स्पष्ट करने का प्रयास किया है— देखि एक कौतुक हों रहा, रहा श्रंतरपट पै नहिं श्रहा। सरवर देख एक मैं कोई, रहा पानि पै पानि न होई। सरग श्राय घरती पै छावा, रहा घरत पै घरत न पावा।

स्परजन-नामक एक विद्वान् श्रॅगरेज लेखक ने रहस्थवाद पर एक प्रंथ लिखा है, जिसमें उसने रहस्यवादी कवियों को उनकी चितन-प्रणाली के श्रनुसार कुछ कोटियों में विभाजित किया है। उनकी कुछ चर्चा नीचे दी जाती है—

- (१) प्रेम और सौदर्य-संबंधी रहस्यवादी।
- (२) दार्शनिक रहस्यवादी।
- (३) धार्मिक श्रौर उपासक रहस्यवादी।
- (४) प्रकृति-संबंधी रहस्यवादी।

पहली कोटि में श्रॅगरेज़ी का प्रसिद्ध किव शली श्राता है। हिंदी के प्राचीन किवयों में जायसी, कबीर श्रौर नवीन किवयों में 'भारतीय श्रात्मा' इस कोटि में श्रा सकते हैं।

दूसरी कोटि में ऋँगरेजी किव ब्लैक ऋौर कहीं-कहीं श्रावनिंग हैं। हिंदी में महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसादजी इस कोटि में आ सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदासजी का 'केशव, किह न जात का किहए' विनयपित्रका का प्रसिद्ध छंद इसी कोटि में आता है।

तीसरी कोटि में मीरा, निर्गुणिक किव दादू इत्यादि और कहीं-कहीं प्रेमवादी जायसी तथा कुतबन आते हैं। तुलसीदास-रहस्यवादी नहीं हैं, परंतु उनका 'सियाराम मय सब जग जानी' पद् इसी कोटि में आता है।

चौथी कोटि में चँगरेजी किव वर्ष्सवर्थ चाते हैं। हिंदी के वर्तमान कवियों में महादेवी वर्मा, रामनरेश त्रिपाठी, निराला,

सुमित्रानंदन पंत तथा बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' भी इसी कोटि में है। सुमित्रानंदनजी पंतक्ष के कुछ ही पद इस कोटि में त्रा जाते हैं—

फारस और इंगलैंड के रहस्यवाद के इतिहास से एक बात तो स्पष्ट है कि जनसत्तात्मक विचारों की क्रांति से बहुधा रहस्यमयी मावना का प्रादुर्भाव होता है। यीट्स साहब आयलैंड-निवासी हैं। कबीर समाज के नीच जुलाहे थे। कभी-कभी बाह्य परिस्थितियों की प्रतिकूलता से भी आभ्यंतर-मुख होकर लोग रहस्यवादी हो जाते हैं।

यह बात न भूलना चाहिए कि किसी विशेष 'वाद' में पड़कर किवता ऋपना महत्त्व खो बैठती है। रहस्यमयी भावना बड़ी सुंदर वस्तु है। किवता में उसकी निबंधना किवता के स्वरूप को अत्यंत आर्कष्क बना देती है। परंतु जब किवता की शिक्त किसी 'वाद' विशेष के निरूपण में लगाई जाती है, चाहे वह अद्वेतवाद ही क्यों न हो, तो वह किवता न रहकर केवल तुकवंदी ही रह जाती है। कबीर ने ही जहाँ कहीं रहस्यमयी भावना के बिना ही रहस्यवाद के निरूपण के लिये किवता के पद खड़े किए हैं, वहाँ के छंद नीरस हैं। उदाहरण के लिये देखिए—

जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर-भीतर पानी; फूटा कुंभ जल जलिंह समाना, यह तत कथी गियानी। ऊपर की ये पंक्तियाँ रहस्यमयी कविता का श्रच्छा उदाहरण नहीं है। हाँ, 'तोकों राम मिलेंगे, घूँघट का पट खोल रे' में सुंदर रहस्यवाद है।

वर्तमान युग की किवता में भी, कबीर की भाँति, 'वाद' विशेषों के निरूपण की किवता में नीरस पद्य संभवतः बहुत मिलेंगे, सुमित्रां-नंदन पंत का एक पद उद्भृत किया जाता है—

ठङ्—ढङ्—ढन !

लौह नाद से ठोंक-पीट घन निर्मित करता श्रीमकों का मन,

ढङ्—ढङ्—ढन !

'कर्म-क्रिष्ट मानव-भव-जीवन, अम ही जग का शिल्प चिरंतन;' किंदिन सत्य जीवन की च्रिण् च्रिण् घोर्षित करता घन बज्र-स्वन,— 'व्यर्थ विचारों का संघर्षण, ग्राविरत अम ही जीवन साधन; लौह-काष्ठ-मय रक्त-मांस-मय वस्तु रूप ही सत्य चिरंतन।

ठङ्—ठङ्— ढन !

श्रिनि स्फुलिंगों का कर चुम्बन जाग्रत करता दिग् दिगंत घन,— 'जागो, श्रिक्कों, बनो सचेतन भू के श्रिधिकारी है श्रम जन' मांस पेशियाँ हुष्ट, पुष्ट, घन, बटी शिरायें, श्रम बलिष्ठ तन, भू का भव्य करेंगे शासन, चिर लावराय पूर्ण श्रम के करा!

ठङ्—ढङ्—ढन!

किया है। माक्स के भौतिकवाद का रूप चिंतना द्वारा स्वीकृत व्यंय किया है। माक्स के भौतिकवाद का रूप चिंतना द्वारा स्वीकृत अवश्य है, परंतु हृद्य में चिंतना का वह प्रत्यय, पैठ कर धुल सिल नहीं पाया। इसी लिये पंक्तियाँ अधिकतर नीरस प्रतीत होती हैं। अग्रगामी साहित्य के नाते कोई उन्हें ऊँचा काव्य नहीं कह सकता।

बहुत से कवियों में ऊटपटाँग चित्रों की भरमार है। इनके बीच में पड़ कर सच्चे चित्रों और मार्मिक कवियों को भी लोग संदेह से देखते हैं। 'भारतीय त्रात्मा' की निम्न-लिखित पंक्तियों की सुंदर भावना की त्रोर ध्यान दीजिये—

श्रजब रूप धरकर श्राए हो, छिव कह दूँ, या नाम कहूँ ? रमण कहूँ या रमणी कह दूँ, रमा कहूँ, या राम कहूँ ? तीर बने तम चीर रहे हो, सौदामिनि श्रभिराम कहूँ ? मोर नचाते, ग्वाल हँसाते, या जलधर धनश्याम कहूँ ? हृदय-प्रदेश उजाला-सा है, उन्हें चंद्रिका कह दूँ क्या ? चमको नील नभोमंडल में, बालचंद्र प्यारे श्राहा !

भाषा भावों को समेट नहीं पाती परंतु व्यक्त में अव्यक्त की भाँकी अच्छी दिखाई गई है। प्रसादजी एक दार्शनिक वृत्ति के किव हैं। उनमें सर्वत्र रहस्यवाद नहीं है। हाँ, उनकी चितन-शैली दुक्ह अवश्य है और उनके चित्र संश्लिष्ट हैं। उपमाएँ उनकी अनूठी और भाव-व्यंजना नितांत नवीन है। सुमित्रानंदनजी पंत अधिकतर विस्मयवाद के रूपक सामने रखते थे अतएव रहस्यवादी न होकर वह 'विस्मयवादी' कहे जा सकते हैं। इधर उनमें नवीन भौतिकवाद अथवा हिसया हथौड़ावाद अधिक मिलता है। इसी विशेषवाद की ओर उनका सारा ध्यान है। पहले की कविताओं में, कहीं-कहीं, उनकी उपमाओं और चित्रों के व्यक्त से अव्यक्त की अभिव्यक्ति हिटगोचर होती है—

श्रो श्रक्त की उजवल लस,
भरी श्रनल की पुलकित साँस।
महानंद की मृदुल उमंग,
श्ररे श्रभय की मंजुल—
मेरे मन की विविध तरंग।
रंगिणा ! स्व तेरे ही संग,
रक्त रूप में मिले श्रनंग।

पं० रामनरेश त्रिपाठी की निम्नलिखित पंक्तियों में भी रहस्यवाद की कुछ भलक मिलती है—

> कुरूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में : कुप्राण है पवन में, विस्तार है गगन में ।

'नवीन' जी के विप्लव-गान में—

कर्ण-कर्ण में हैं व्याप्त वही स्वर, रोम-रोम जाती है वह ध्वनि; वही तान गाती रहती है— कालकृटफिण की चिंतामिण ।

'निराला' जी की पंक्तियों में रहस्यवाद अधिकतर छायावाद की कोड में पनपा है। अनुत्व कहीं-कहीं वह दुरूह हो गया है। यह स्पष्ट समम लेना चाहिए कि वर्तमान हिंदी के किवयों में रहस्यवादी बहुत कम हैं। समासोक्ति अथवा अन्योक्ति में रहस्यवाद देखना अम है। दुरूहवाद और रहस्यवाद दो भिन्न-भिन्न बातें हैं। पं० रामचंद्र शुक्तजी ने ठीक कहा है कि काव्य-शक्ति के परिज्ञान से शून्य बहुत से अभिमानी किव परोच्च की और भूठा इशारा करके असीम और ससीम का समन्वय कराया करते हैं। चित्रों की विकृति को ही वे रहस्यवाद सममते हैं। कुछ थोड़ेसे शब्द हैं, श्रोर कुछ थोड़े प्रतीक। वस, उन्हीं का बार-बार पुनरुद्धरण उनकी तुर्कबंदियों में मिलता है—

वेदना उठती है मन में, तड़क-सा उठता है ब्रह्मांड; छुनक जब होती है मन में, नहीं थिर होती है मनुहार।

इस पद्य में न कोई छंद का ही विचार दिखाई देता है, और न भाव का ही क्रम रहस्यवाद के नाम पर ज्ञात होता है। चित्र कैसा बेढंगा है और भाषा कैसी है, इसे पाठक स्वयं समम सकते हैं। इस प्रकार की कविताएँ भी सम्पादकों की असावधानी अथवा नासमभी से प्रकाशित हो जाया करती हैं।

सच्चे रहस्यवाद के लिये भी इस समय एक नया भय उत्पन्न हो गया है। साहित्य के निर्णायकों में एक नई लहर वह रही है। उसकी गित में राजनीतिक मनोभाव है। भारतीय राजनीति को आजकल साम्यवाद जितना प्रभावित किये है उतना कदाचित ही कोई दूसरा आदर्श प्रभावित किये होगा। साम्यवाद किसी युग, किसी देश, किसी विशेषता, किसी परिस्थिति की प्रतिमा, नहीं; वह युगांतर के चिंतनार्णव का मथा हुआ नवनीत है। अतएव उसकी व्यापकता, उसकी विशदता, उसकी संकुलता स्वभावतः सार्वभौमिक है और उसका प्रभाव जीवन के सभी पत्तों पर पड़ना स्वाभाविक ही नहीं अनिवार्य है। अशेष से समत्व की स्थापना के लिये यह विपर्यय नितांत आवश्यक भी है।

इतिहास यह त्रावृति कर चुका है कि चिंतना से चिंतकों में त्राधिक प्रतिक्रिया होती है। कभी कभी विचारकों के जोश में फँसकर विचार ऊब जाता है। वास्तव में बली से बली विचार को व्याव-हारिक जगत में प्रवर्तकों का सुँह ताकना पड़ता है। किसी भी विचार के स्वरूप निरूपण में यथार्थता कहाँ तक रह जाती है इसका उत्तरदायित्व निरूपण करने वालों की सजग और असजग इमान-दारी पर है। विचार-प्रचार में जो संशोधन प्रचारक आवश्यक सममता है उसकी स्वीकृति वह विचार के आदर्श से कब लेता है ? और यह स्वाभाविक भी है।

साम्यवाद के स्वरूप की श्रवतारणा साहित्य-जगत के गौरव की बात है। अपने देश के जीवन, विचार, कला और साहित्य की प्रगित में आज कौन क्रांति पसंद न करेगा ? क्रांति के समर्थकों के बहुत से कथन में सार है और जिनमें उतना सार नहीं है उनमें भी वेग काफी है। इस क्रांति के जहाँ और अर्थ हैं वहाँ साहित्यिक चेत्र में इसका यह भी अर्थ है कि हम अपने समस्त इतिहास और अपनी सम्पूर्ण संस्कृति का पुनः मूल्यावधारण और पुनः स्पष्टीकरण करें। साथ ही साथ हमारा आज और कल का साहित्य, और आज और कल की कला हमारे जीवन के उन क्रांतिकारी परिवर्तनों का सजग और सावधान निष्कर्ष होना चाहिये जिनके बिना वे प्रवाह-हीन और गँदले हो जायँगे। साम्यवादी कला और साहित्य संबंधी जीवन के उन समूचे प्ररोहणों में जिनका संबंध समाज या समाज-वाद से है, ठोस, गत्यात्मक वास्तविक और यथार्थ पर जोर देते हैं। इस पूर्वी करण के बिना हमारी कला और संस्कृति अवश्यमेव निर्जीव हो जायगी।

इतिहास बतलाता है कि समस्त उन्नतिशील और क्रांतिकारी आन्दोलन का सब से प्रमुख लच्या यह रहा है कि जीवन और चिंतना की अत्यंत महत्वपूर्ण समस्याओं को सीमा से अधिक सरल कर दिया जाय। उन्नतिशील और क्रांतिकारी विचारधारा में हमेशा जल्दबाजी से संचिप्त मार्ग और जल्दी पहुँचाने वाली पग-इंडियों का सहारा लिया गया है। उन्नतिशीलता की उष्ण्ता में अग्रगामी बनने की धुन में और क्रांति के जोश में कक कर यह

स्वीकार करना कि अमुक समस्या अथवा घटना जटिल उलकी हुई अमेर दुर्भेच है; अथवा किसी भी गतिविधि का प्रचारवादी की जिह से परिचालना न करके उसमें उपयोगवाद निहारने लगना बहुत ही साहस पूर्ण है। तुरंत ही ऐसे नेता को युग कहने लगेगा कि वह प्रतिक्रियावादी है, सीधासादा सुधारवादी है, दीर्धसूत्री है, बचाववादी है, तरंगी है, स्वप्न देखने वाला है अथवा पूर्ण कल्पनावादी है। संचुंप में, वह उन्नति विरोधी समका जागया।

यही मनोभाव है जिसके कारण साहित्यिक साम्यवादियों ने रहस्यवाद को कोसा है और कोस रहे हैं। धर्म और रहस्यवाद का कला से क्या संबंध है इस विषय को साम्यवादी जरा जल्दी से टाल देते हैं नहीं तो रहस्यवाद को मिध्या, शून्य, अनुन्नतशील श्रीर हानिप्रद न कहते। हम यह त्राशा नहीं करते कि कोई साम्यवादी रहस्यवाद का पत्त लें परंतु हम यह त्राशा त्रवश्य करते हैं कि वह शांति और सावधानी के साथ, जीवन और रहस्यवाद का क्या संबंध है, इसका विचार करें। हम विश्व की किसी जोरदार परिस्थित को ज्वलंत से ज्वलंत उक्ति से घारा-शायी नहीं कर सकते। धर्म और रहस्यवाद के प्रतिकूल लेनिन से बड़ा सेनानी कदाचित ही कोई होगा। इस विषय में उनके विचार बड़े ही कड़े और कट्टर हैं। स्वयं उन्होंने स्पष्ट लिख दिया है कि धर्मवाद और रहस्यवाद को कोरा ऋतदर्शवाद, मिध्यावाद, श्रंध विश्वासवाद, या त्र्यविज्ञानवाद समभ कर, त्र्यथवा यह समभ कर कि इन चीजों का निरूपण उन्नत कत्ता वाले व्यक्तियों ने अनुन्नत जनसाधारण को फाँसने के लिये, उन्हें मूर्ख बनाए रखने के लिये श्रथवा उनसे बेजा लाभ उठाने के लिये किया है, सहसा टाल न देना चाहिये। धर्मवाद और रहस्यवाद को उन्होंने अपने सिद्धांत के बड़े भारी शत्रु माने। वास्तव में वे हैं भी भौतिकवाद और अनात्मवाद के भारी विरोधी हैं। अतएव प्रत्येक साम्यवादी को उनकी विशद समीचा करनी चाहिये। साथ ही साथ यह भी न भूलना चाहिये कि आदर्शवाद या रहस्यवाद के प्रवाह ने ही स्पिनोज्ञा और हिगेल के निर्माण में योग दिया है और लेनिन की बनावट में भी उनका प्रभाव पड़ा है। कार्ल मार्क्स, एंजिल और अन्य रूसी क्रांतिकारी विद्वानों की जाउवल्यमान मंडली ने बहुत कुछ आलोक प्राचीन विचार प्रकाश से ही प्रहुण किया है।

त्रीर फिर यह एक बड़े साहस का कार्य है कि हम डायट्रास्के, गेटे, वर्क अथवा वर्तमान लेखक यीट्स, ए० ई० और इसी प्रकार के अन्य लेखकों की कृतियों को खाली शून्य, अयथार्थ, अनन्तुत, अनुदार, प्रतिक्रियाशील कहें। किसी के लिये भगवद् गीता ऐसे प्रंथ को शून्यवाद, शांतिवाद, ओंकारवाद, बचाववाद, प्रतिक्रियावाद अथवा कोरे अहिंसावाद का प्रतिरूप कहना उतना ही असम्भव है जितना कि कबीर, जायसी, रवींद्र, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रा नंदनपंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और बालकृष्ण शम्मी की कृतियों को।

रहस्यवाद क्या है और उसका साहित्य और कला से क्या संबंध है इसका थोड़ा बहुत निरूपण अन्यत्र किया गया है। साहित्यिक के प्रत्येक समीत्तक को, चाहे वह साम्यवादी हो या न हो, यह न भूलना चाहिये कि कला की प्रत्येक कृति में एक 'सार' एवं तथ्य होता है। उसी को हम कला की आत्मा या प्राण् कह सकते हैं। साहित्य और कला के विवेचन में इस 'सार' 'तत्व' 'आत्मा' या 'प्राण्' को उसके तह से निकाल कर उसके स्वरूप का स्थिरीकरण सब से अधिक आवश्यक है। इस प्राण् के रूप पर कला का मूल्य है। वास्तव में आदर्शवाद और कला की आत्मा को एक ही वस्तु समम्मना भारी भूल है। आदर्श की प्रेरणा किसी कृति के 'सार' में कोई परिवर्तन नहीं करती। अभिव्यंजना, स्वरूप-

निरूपण, त्रादर्श, वर्गपत्तपात, वातावरण इत्यादि को छोड़ कर कींन ऐसी 'सार' बात है जो बेकन, एडीसन, स्विफट, थेकरे, गार्ल्सवदी को स्काट, डिकेंस हेजलिट से पृथक करता है अथवा सुमित्रानंदन, जयशंकर प्रसाद, माखन लाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा को मैथिलीशरण गुप्त जगन्नाथदास रत्नाकर, गोपालशरण सिंह से पृथक करता है। यही वैषम्य विधायिनी विशेषता साहित्य या कला के 'प्राण' या 'सार' है। उसी को हम सौंदर्य भावना कहेंगे। यह किसी युग की बलवती विचार धारा से निर्मित नहीं होती श्रीर न वैयक्तिक वातावरण ही इसका निर्माण करता है। कला की ऐसी कृतियों पर समय कभी हस्तात्तर नहीं करता और न श्रमरता वर, देती है जिसमें केवल चलते फिरतों की भीड़ हो। यह वास्तविकता काल की गोद का चबेना है जो आधा मुँह में है श्रीर श्राधा हाथ में। सुम्राह्य श्रमाहिता, श्रसीम की लपक, अत्यंत तीत्र और आमोद पूर्ण सजगता, अखिल प्रकाश की कोंध, पीड़ा का टिकाव, खुलना सेहत होना श्रीर बंद होना, वह परिस्थिति जो समुचे जीवन सी तो है ही समस्त जीवनप्रद भी है, जिसमें अमृत का बहाव है, जो मर्त्य और स्वर्ग्य का सहाग है, जो गणित के आँके हुये मूल्य के परे हैं, ये सब लच्चण किसी युग में भी कला और साहित्य की महत्ता से ऋण नहीं किये जा सकते।

फकीरी न पिन्न रहने से मिलती है और न ऋषि बनने से। केवल दोष पिरत्याग पिन्नता की पिरभाषा नहीं है। साम्यवाद के अनुसार वर्ग निहीन व्यक्तियों की समाज-स्थापना में जो वृत्ति सहायक हो वही केवल उच्चतम पुरुष है यह निचार आमक है। किसी भी अतिवाद के कशमकश और संघर्ष से साहित्य का कोई न कोई नगर्य अंश अञ्चला भी रह सकता है। उसे अञ्चल सममना ठीक नहीं है।

श्राप यूनान का प्राचीन सःहित्य पढ़िये श्रौर प्राचीन संस्कृत साहित्य देखिये। यूनान के साहित्य और मूर्तिकला में अद्वितीय त्राकार विधान की योजना है। उसमें एक सहेतुकता है त्रीर वर्ग विशेषता है। भारतीय महाभारत के वीर पात्रों को देखिये। एक श्रतींद्रिय श्रंतरस्थ-श्रध्यात्म का परिवेष्टन उनके निर्माण में ही मिलेगा । यहाँ की चित्रकला, मूर्तिकला, नृत्यकला, संगीतकला में भी यही भेद है। शकुंतला अथवा किसी यूनान की वीरांगना में काफी श्रंतर है। युधिष्ठिर श्रौर भरत ऐसे व्यक्ति न एचीलीज हैं ने हरकुलीज। देवताओं को लीजिये; सरस्वती या लद्दमी और मिनरवा या हेलन में त्र्याकाश पाताल का भेट है। जापान के श्रद्वितीय कला पारखी निगूची ने श्रपने एक भाषण मुं, एक बार, कहा था कि योरप की समस्त कला सामग्री में एक अकड़ की ठसक है। वहाँ के कलाकार खड़े होकर श्रीवा बहुत उन्नत किये हुए श्रपनी कृति का निर्माण करते हैं। उनमें पार्थिव उद्दरखता की त्रमन्रता है। भारतीय कला की सबसे बड़ी विशेषता, उनके त्रमुसार, यहाँ की नम्रता की सौम्यता है। वास्तव में रवींद्रनाथ से लेकर साधारण से साधारण साहित्यिक तपस्वी ऊपर से ऋरते हुए अमरत्व के नीचे भुककर अपनी कला की सृष्टि करता है।

भारतवर्ष की कला की ऊँची कृति में सुधा की अवधारणा है, दैवी आलोक की एक परिधि है, एक अपार्थिव जगमगाहट है, एक मंगल है, एक सोंदर्थ है, •जिसकी कमी यूनान के यथार्थ और आकार विधान की अद्वितीय कला कृतियों में पाई जाती है।

मैं यह नहीं कहता कि भारतीय कला की एकांतता को आप रहस्यवाद, धर्मवाद या आदर्शवाद कहें, परंतु इस विशेषता की उपिस्थिति से कोई इनकार नहीं कर सकता। यथार्थवाद के हिमायितयों को यह भी समक्त लेना है कि कला में जितने ही आप यथार्थवाद की धुन में रहेंगे उतनी ही आपकी कृति कम यथार्थ होगी। विदेशी वि० वि०—३ लेखक वुल्फ और जोवी अपने मनोविज्ञान के ज्ञान के लिये बड़े प्रसिद्ध हैं फिर भी उन्होंने आज तक कोई ऐसा पात्र न पैदा किया जो युग को चीरता हुआ चला जाता। डोन् किकजोट और मि० पिकविक किसी भी जीवनी के नायक से अधिक सजीव हैं। गोस्वामी जी के भरत, कैकेई और मंथरा, मैथिलीशरण की उर्मिला और शूर्पण्खा, प्रसाद की देवसेना और विजया, प्रमचंद्र के आत्मा-राम, प्रवीन और सूरदास जितने यथार्थ और अमर हैं उतनी सम्राट् जार्ज, और सेठ हुकुमचंद की लिखी हुई जीवनियाँ नहीं हैं।

यह न मूलना चाहिये कि सम्पूर्णता में पृथक्त्व के योग से अधिक शक्ति होती है। एक और एक मिल कर, कला तथा साहित्य में, दो नहीं होते, ग्यारह होते हैं। जिन जिन अंकों का योग लगाया जाता है उनके पृथक् पृथक् प्रभाव से इस सम्मिलित योग के प्रभाव में कुछ नवीनता और कुछ अधिकता आ जाती है। वास्तव में सौंदर्य के इस समीकरण में कला की कृति का रहस्य छिपा रहता है। इसीलिये कला की परख करने में ऐसी ऐसी उक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे सामूहिक प्रभाव, वातावरण, प्राण या आत्मा, अतींद्रिय और उच्च तत्व।

मेरा विश्वास है कि कला में रहस्यवाद आवश्यक रूप से दुरूह-वाद का प्रतिरूप नहीं है। यह भी आवश्यक नहीं कि रहस्यवाद, अनुदार प्रतिक्रिया पूर्ण काल्पनिक, निष्क्रिय, अयथार्थ, अहेतुक, शांत, अथवा अनुत्रतिशील है। वह ऐसा पहले रहा है यह भी पूर्ण रूप से ठीक नहीं है। उसमें विज्ञुन्धता और प्रकाश के तत्व हैं। वह असीम अशांति के तह की असीम शांति है। रहस्यवाद जोवन हे और जीवन देने वाला भी है, अतएव साम्यवादी मित्रों को समम लेन। चाह्य कि रहम्यवाद कोई अपराध नहीं।

ऊपर जो कुछ लिखा गया है उससे लेखक का यह ऋभिप्राय कदापि नहीं कि वह रहस्यवादी कविता का प्रत्येक दशा में, पोषक है। रहस्यवादी किवता ही सब कुछ नहीं हैं। काव्य के अन्य क्षों में रहस्यवाद भी काव्य का एक क्ष्य है। 'रहस्यवाद शे राब्द के साथ साथ आज एक दूसरा शब्द 'छायावाद 'भी बहुत व्यवहृत होता है। अतएव यह उचित होगा कि, साथ ही साथ. छायावाद क्या है यह भी समम िलया जाय। 'छायावाद ' और 'रहस्यवाद में 'क्या अंतर है इसकी जानकारी हो जानी चाहिए।

साधारण प्रकार से यह समभ लेना चाहिए कि रहस्यवाद और छायावाद काव्य के पृथक्-पृथक् रूप हैं। जहाँ ये दोनों मिल जाते हैं वहाँ एक नया वर्ग प्रस्तुत हो जाता है। रहस्यवाद का संबंध सीधे वस्तुविधान से रहता है, श्रभिव्यंजन विधान से नहीं। परंतु छायावाद् का संबंध केवल अभिन्यं जना की विध्वित्रता और दुरुह भाव-गम्यता से रहता है। वस्तु का लगाव उसका गौए रहता है। इसीलिये आध्यात्निक रहस्यवाद का-जो बहुधा अच्छी छायावादी कवितात्रों में वस्तुरूप से स्वीकृत देखा जाता है-प्रत्येक छायावादी कविता में होना आवश्यक नहीं। आज की छायावादी कविता अभिन्यंजन की अनेक रूपता की ही सबसे बड़ी विशेषता रखती है। वह केवल उक्ति वैचित्र्य पर टिकी है। अतएव उसका छायावादी श्रभिधान सार्थक है। प्रतीकवाद, श्रन्योक्तिवाद, लच्चणावाद, संकेतवाद, ऋरूपवाद, नीहारवाद और न जाने कितने ऐसे ही वाद छायावाद में ढूँ दे जा सकते हैं। पुराने युग में वक्रीकि-वाद, त्रालंकारवाद, रीतिवाद, त्रोर कुछ ग्रंशों में ध्वनिवाद भी उक्ति - वैचित्र्य के ही रूप सममे जाते थे। कुछ तो त्राज की छायावादी कविता में भी, परिवर्तित रूप में, मिलेंगे।

त्राज की छायाबादी किवता त्रभिन्यंजन के समस्त पेंचीदे 'वादों' के सहारे त्रागे बढ़ती है। श्रीर साथ ही साथ पुराने क्दिगत श्रभिन्यंजन के स्वरूपों को पीछे छोड़ती चली जाती है। हम श्रन्यत्र रहस्यवाद की किवता की चरचा करते समय संकेत कर त्राए हैं कि रहस्यवाद की उत्तम श्रभिव्यंजना के लिए प्रतीकवाद, लच्चणावाद, श्रम्भपवाद, श्रम्योक्ति श्रथवा समासोक्तिवाद अत्यंत श्रावश्यक होते हैं। श्रतएव यह प्रश्न उठता है कि क्या छायावाद का प्रश्रय रहस्यवादी किवता के लिये श्रमिवार्य रूप से श्रावश्यक है। इसके उत्तर में केवल यही कहा जा सकता है कि वस्तु किवता के प्राण् हैं। प्राण्णि कोई भी जामा पहन कर प्रकाश में निकल सकता है। यह मानते हुए भी कि छायावाद के जामे में रहस्यवाद खिल उठता है यह नहीं सिद्ध किया जा सकता कि रहस्यवादी किवता का छायावादी होना श्रमिवार्य है।

नीचे कुछ ऐसे उदाहरण दिये जाते हैं जिनकी अभिन्यंजना में वह पेंचीदार्पन नहीं है कि उन्हें हम छायावादी उक्तियाँ कह सकें, परंतु वस्तु रूप में उनमें रहस्यवाद का पूर्ण प्रवेश हुआ है। ऐसी पंक्तियाँ ठेठ रहस्यवादो कहलावेंगीं। पुराने कवियों में इसके उदाहरण बहुत मिलेंगे, जैसे—

पानी ही तैं हिम भया, हिमह्रेगया विलाय। अ जो कुछ था सोई भया, ऋब कुछ कहा न जाय।।

इस उक्ति में 'श्रहम् 'श्रौर 'परम् 'की श्राहैतता की प्रतिष्ठा दृद्ता श्रौर पूर्ण विश्वास के साथ की गई है। 'हिम 'श्रौर 'पानी' की तत्वतः एक रूपता को केवल उदाहर्ण रूप में श्रारोपित करके मायाजन्य है त के भीतर श्रह त का श्रीमास दिया गया है। इसी प्रकार श्रंत के पद में 'श्रब कुछ कहा न जाय' लिखकर साज्ञात्कार किए हुए रहस्यवादी की यथेष्ट श्रीमञ्यंजन—कठिनता की श्रोर भी संकेत कर दिया गया है। इस उक्ति में छायावाद की कोई छाया नहीं है, फिर भी रहस्यवाद उपस्थित है।

पुराने किव का एक दूसरा उदाहरण देखिए— विगसा कुमुद देखि सिस-रेखा, में तहूँ छोप जहाँ जोइ देखा । पावा रूप रूप जस चहा, सिस-मुख जनु दरपन होइ रहा । नयन जो देखा कवँल भा, निरमल नीर सरीर । हँसत जो देखा हंस भा, दसन-जोति नग हीर ।।

इस उक्ति में 'कुमुद', 'शशि', 'कँवल', 'नीर', 'हंस', 'नगहीर', ऐसे जिठने शब्द त्राए हैं वे संदर्भ की प्रतिष्ठा के लिए हैं। पद्मावती जलाशय में स्नान कर रही है। कवि, पद्मावती को 'परमरूप' का प्रतिरूप समभताही है, त्रातएव समय-समय पर त्र्रौर स्थान-स्थान पर वह प्रत्यच्न के सहारे परोच्न की ऋोर संकेत कर दिया करता है। यहाँ भी जलाशय को ऋखिल विश्व का प्रतिनिधित्व देकर पद्मावती के विराट रूप में उसे विलास करते हुए दिखाया है। 'शशिमुख ' अर्थात पद्मावती मानों दर्पण है जिसमें समस्त (विश्व) जलाशय उपस्थित है। 'कँवल' ने 'नीर' ने 'हंस' ने 'नग' ने श्रीर हीरों ने ( ये सब विश्व की अनेक रूपता के चिन्ह हैं ) अपना असली रूप पद्मा-वती के विराट रूप में देखा और अपने को यथार्थ की अयथार्थ छाया के रूप में पाया। ' ऋहम ' ' ब्रह्म ' में लय पाकर उसी में विलास करने लगा। मायाजन्य 'त्रहम्' की माया टूट गई। भाव यह है कि ऊपर की पंक्तियों में, वस्तुरूप में, रहस्यवाद के जिस रूप को पकड़ा है उसमें छायावाद का छल नहीं है। प्रतिवस्तूपमा प्रसंग की त्रावश्यक और व्यक्त रूढ़ि है। उसमें लाचिएकता बहुत कम है। वस्तुत्रों का परिगणन रूपक की परम्परा के भीतर है।

पुराने किवयों में ही नहीं, नये किवयों में भी, छायावाद से बचा हुआ, कोरा रहस्यवाद प्रचुर मात्रा में मिलता है।

<sup>\*</sup>पद्मावत-मिलक मुहम्मद जायसी।

भरा नैनों में मन में रूप, \*

किसी छुलिया का श्रमल श्रन्ए ।

जल-थल, मास्त, ब्योम में जो छाया है सब श्रोर ।
खोज-खोजकर खो गई मैं, पागल-प्रेम-विभोर ।

भाँग से भरा हुश्रा यह कूप,

भरा नैनों में मन में रूप ।

धमनी की तंत्री बजी, तू रहा खगाये कान,
बिलहारी मैं, कौन तू है मेरा जीवन-प्रान ।

खेलता जैसे छाया - धूप ।

भरा नैनों में मन में रूप ॥

ऊपर कृ उदाहरण नितांत स्पष्ट है। उसमें कहीं भी छायावाद की दुरूहता नहीं है। 'श्रहम्' 'ब्रह्म' की जुस्तजू में परेशान है श्रौर वह इसके साथ लुका-छिपी खेलता है। कहीं श्रपनी छिव की कौंघ दिखा कर भक्त को उद्विग्न कर देता श्रौर वह उसी श्रोर दौड़ता है। भिलमिल प्रकाश वहाँ से छिप जाता है। खोजता खोजता 'श्रहम' स्वयं 'श्रहम्' नहीं रह जाता—

' खोज खोज कर खो गई मैं ?

श्रीर कबीर की यह रहस्यमय उक्ति-

'तू''तू'कहता 'तु'भया, मुक्तमें रही न 'मैं' चरितार्थं हो जाती है। आगे चलकर पूर्णतद्रूप की परिस्थिति में 'आहम्' में ही 'ब्रह्म'समा जाता है—

बूंद में समुद्र प्रवेश कर जाता है —
बूंद समुद्र समान, यह अचरज कार्सो कहीं
हेरनहार हिरान मुहमद आपुहि आपु मैं।†

<sup>#</sup> स्कंदगुप्त ( नाटक )—जयशकर प्रसाद ।† मिलक मुहम्मद जायसी ।

कहने का श्रभिपाय यह है कि उत्पर वाली उक्ति में साधक श्रौर साध्य का रहस्यमय एकीकरण का रूप देकर भी प्रसाद ने उसमें छाया वाद का प्रश्रय नहीं लिया। वह कोरे रहस्यवाद का ही श्रच्छा उदाहरण है। ठीक इसी प्रकार का, एक दूसरे नये किन का, उदाहरण नीचे दिया जाता है।

हौं सिखि ! श्रास्रो बौंह स्त्रोल हुम लग कर गले जुड़ा लें प्राण । फिर तुम तम में, मैं प्रियतम में हो जावें दुत श्रंतर्धान । #

उपर की पंक्तियों में रहस्यवाद बहुत स्पष्ट नहीं है क्योंकि प्रसंग में कल्पना के सहारे जिस रूप से किव चल रहा था उसमें रहस्यवाद के लिये विशेष अवकाश भी न था, परंतु 'में प्रियतम में हो जावें दुत अंतर्धान ' इस व्यंजना में रहस्यमय, मुकाव स्पष्ट है। इस रहस्यवाद की उक्ति में भी छायावाद का पूर्ण अभाव है। एक दूसरा किव अपनी किवता इस प्रकार आरंभ करता है—

कब मिलेंगे ध्रव चरण वे ?†

यहाँ स्पष्ट ही अव्यक्त के लिए तीन पुकार है। ध्याता ध्येय के लिए तीन वितृष्णां के साथ अग्रसर है। वह संसार के 'अद्धेयों ' के अधुव चरण से परंशान है। उक्ति चिंतना की विशेषता के कारण अध्यात्मवादी न होकर रहस्यवादी होगई है, परंतु अभिव्यंजन के उलमाव से दूर होकर छायावादी होने से भी बची है। वही कि अन्यन कहता है—

जोह रहा हूँ घाट चींव से नए जनम के होने की ? ‡ देखूँ यह माटी की प्रतिमा कब करते हो सोने की ? रोने की घड़ियों का स्रांतिम च्र्या कब स्रायेगा देखूँ ? कब यह मनुस्राँ ढीठ पुषय पथ पर बढ़ पायेगा देखूँ ?

<sup># &#</sup>x27;छाया' (पल्लव)---सुमत्रानंदन पंत ।

<sup>†</sup> बालकृष्ण शम्मा 'नवीन'।

<sup>🖠</sup> बालकृष्ण शर्मा 'नवीन'।

मॅंवरों में मैं फँसा हुन्ना हूँ। मत्त भाव से कसा हुन्ना हूँ। निदयाँ उमड़ रहीं घहराती। कल-लहरों में गँसा हुन्ना हूँ।

अरे! किनारा बहुत दूर है, प्रिय मेरे भुजदराड घरो। मर-भर प्याले योवन-मदिसा के देना श्रव बंद करो।

इस उक्ति में पहली चारों पंक्तियों में तो भक्त का स्पष्ट अध्यातम-वाद है। दूसरी चारों पंक्तियों में भी, अन्याक्ति के रूप में, प्रतीक प्रयोग के सहारे, वही अध्यात्मवाद का भक्तिमय रूप और आगे बढ़ाया है। परंतु नवीं पिक्त में "अरे किनारा बहुत दूर है" में रहस्यवाद भलकने लगता है। इस उक्ति में भी अभिन्यंजना कहीं भी छायावाद तक नहीं पहुँचती।

नीचे एक ऋौर गीत दिया जाता है—

फिर विकल हैं प्राया मेरे। #
तोड़ दो यह चितिज मैं भी देख लू उस आरे क्या हैं।
जा रहे जिस पंथ से युग कल्प उसका छोर क्या हैं !
क्यों मुक्ते प्राचीर बन कर
आज मेरे श्वास घेरे!

यह व्यक्ति की त्रौत्सुक्यपूर्ण तड़पर्न है। विश्व के रहस्य को विदीर्श करने के लिये त्रात्मा का प्रयास है। जीवन का ही घेरा सममने वाला प्राणी, पहेली का सुलमाने के लिये श्वासों का भी पीछे छोड़ देने में हिचक नहीं सकता। वह देखता है कि जब तक वह सश्वास है तब तक रहस्य विदीर्ण नहीं हो सकता। ऊपर की

साध्यगीत—महादेवी वर्मा ।

कविता की त्रांतिम दो पंक्तियों का भाव कबीर ने भी त्रपनी मस्ती वाली धुन में दूसरे प्रकार से कहा है—

जा मरने से जग डरे, मोंहि परम त्र्रानंद, कव मरिहों कब पाइहों, पूरन परमानंद।

महादेवों जो की पंक्तियों में भावों की कसमसाहट देखकर किसी को यह न समम बैठना चाहिए कि उनकी अभिव्यंजना के वेग में छायावाद है। ऊपर की पंक्तियों में कहीं भी छायावाद नहीं है। केवल रहस्यवाद का कुछ रूप उन पंक्तियों में उतर सका है।

इतने उदाहरणों द्वारा यह बतलाने का प्रयास किया गया है कि रहस्यवाद का संबंध वस्तु से है अभिन्यंजना से नहीं और छायावाद का सीधा संबंध अभिन्यंजना से है। रहस्यवाद बिना छायावाद के सहारे भी अभिन्यक्त किया जा सकता है। आगे एक और कविता उद्धृत करके यह प्रसंग समाप्त किया जाता है—

मिले तुम राकापित में श्राज
पहन मेरे हग-जल का हार।
बना हूँ मैं चकोर इस बार।
बहाता हूँ श्रविरल जल-धार।
नहीं फिर भी तो श्राती लाज।.....

निष्ठर ! यह भी कैसा श्रिममान ?
हुस्रा था जब संध्या-स्रालोक ।
हँस रहे थे तुम पश्चिम श्रोर ।

विहग-रव बन कर मैं चितचोर। गा रहा था गुण, किंतु कढोर! रहे तुम नहीं वहाँ भी, शोक !..... निष्ठुर ! यह भी कैसा श्रभिमान !

याद हैं क्या न प्रात की बात ? खिले थे जब तुम बनकर फूल,

भ्रमर बन, प्राण ! लगाने धूल पास भ्राया में चुपके शूल

चुभाये कुमने मेरे गांत..... निष्दुर ! यह भी कैसा श्रिभमान !

कहाते थे जब तुम ऋतुराज बना था मैं भी वृद्ध-करील,

> रात-दिन दृष्टि-द्वार उन्मील बुलाया तुम्हें (यही क्या न्शील !)

न श्राये पास संजा नव साज...... निष्ठुर ! यह भी कैसा श्रिभमान ? श्रभी मैं बना रहा हूँ गीत श्रभु से एक एक लिख घात

किया करते हो जो दिन-रात बुफाते हो प्रदीप, बन बात। प्राण प्रिय! होकर तुम विपरीत निष्टुर! यह भी कैसा अभिमान ?\*

ऊपर की कविता में त्रातमा परमार्तमा की निष्ठुरता की फरियाद करता है। ससीम त्रसीम का त्रालोक मात्र देखता है पर उसमें रमण नहीं करने पाता। वह त्रालोक 'विपरीत ' होकर छिप-छिप जाता है। त्राधार की कारा में त्राधेय फँस नहीं पाता। भक्त उन नाना रूपों का विरह में संकलन करता है जहाँ यह बेरुखाई

<sup>\*</sup> निष्टुरता — सुमित्रानंदन पंत

उसे दिखाई देती है। विरह में तीव्रता प्रदान करने के लिए ये सारे प्रसंग हितकर हैं। परंतु फिर भी अभिव्यंजना में कोई पेंचीदा पन अथवा लाचिएकता की दुरूहता द्वारा चमत्कार उत्पन्न नहीं किया गया। अतएव यहाँ भी कोई छायावाद नहीं है। यह रहस्यवाद का एक अच्छा उदाहरण है।

यह भी देखा गया है कि केवल श्रिमन्यंजन की दुरूह संकेतात्मकता के कारण ही कभी कभी श्रालोचक लोग किसी कविता को रहस्यवादी कविता कहने लगते हैं। यह शुद्ध श्रम है। ऐसी कविताएँ छायावादी कविताएँ हो सकती हैं परंतु रहस्यवाद से उनका कोई संबंध नहीं। नींचे इस प्रकार की कविताश्रों के उदाहरण दिए जाते हैं—

मदकता-सी तरल हँसी के प्याले में उठती लहरी। #
मेरे निश्वासों से उठकर अधर चूमने को उहरी।
मैं व्याकुल परिरम्भमुकुल में बंदी अलि सा काँप रहा।
छलक उठा प्याला लहरी में मेरे सुख को माप रहा।
सजग सुत सौंदर्य हुआ, हो चपल चलीं भौहें मिलने।
लीन हो गई लहर, लगे मेरे ही नख छाती छिलने।
श्यामा का नखदान मनोहर मुक्ताओं से अधित रहा।
जीवन के उस पार उड़ाता हँसी, खड़ा में चिकत रहा।
जीवन के उस पार उड़ाता हँसी, खड़ा में चिकत रहा।
जुम अपनी निष्ठुर कीड़ा के विभ्रम से, बहकाने-से।
सुखी हुए, फिर लगे दैंखने मुक्ते पथिक पहचाने-से।
उस सुख का आलिगन करने कभी भूलकर आ जाना।
मिलन-चितिज-तट मधु-जलनिधि में मृदु हिलकोर उठ जाना।

यह देखा गया है कि नवीन युग के हिंदी कवियों का रुमान छायावाद की खोर खधिक है। कभी कभी तो उनमें वस्तु निरूपण

स्कंदगुप्त—( नाटक )— जयशंकर प्रसाद ।

का पूरा पूरा ऋभाव रहता है, केवल छायावाद के उखड़े हुए चित्र सामने रखे जाते हैं। परंतु ऊपर की किवता में, चित्रों के रंगीन होने में, कोई कसर नहीं है। वास्तव में पिरिस्थितियों की समस्त मूर्तिमत्ता छायावाद पर आश्रित है। कहीं कहीं तो मूर्ति की नम्नता ऋभद्र हो जाती यदि छायावाद का सहारा न लिया जाता। समभने की बात यह है कि इस किवता में वस्तुरूप में रहस्यवाद महरण नहीं किया गया, ऋतएव यह रहस्यंवादी किवता नहीं है। यह केारा छायावाद है।

वायु के एक त्रोर से मेले जाने पर जल दूसरी त्रोर उठेगा हीं, इस साधारण सी बात को सांगरूपक के घेरे में डालकर जहाँ एक त्रोर उक्ति का उलभा चमत्कार सामने त्राता है वहाँ दुसरी त्रोरे त्रधीरता के ऋधीन नाना छोटी छोटी उपभावनात्रों की कसमसाहट हृद्य का उकसाती भी है। प्याले के छलक उठने से यह ऋर्थ लेना कि मुस्कराहट समाप्त हो गई, 'सजग स्प्र सौंदर्य हुआ' से रौद्र रस उत्पन्न हो गया यह भाव निकालना, 'लीन होगई लहर ' से यह समफना कि मुस्कराहट समाप्त हो गई, ये नितांत नये संकेत है जिन तक पहुँचना कष्ट साध्य हो जाता यदि 'हो चपल चलती भौहें मिलने'—से स्पष्ट कोध के सात्विक भावों का रूप सामने न खड़ा हो जाता। बहुत सी कोठरियों में बंद की हुई लाचि श्विकता अथवा ध्वनि काव्य के काम की तभी हो सकती है जब उसको प्रकाश में लाने वाला भटका, चाहे वह किल्ने सूच्म कौशेयतंत्र का क्यों न हो, बाहर अनुभव होता रहे। इसी लिये रूढ़िगत प्रतीक झायावाद को सुबोध रखते के लिए ऋधिक उपयोगी होते हैं। पाठकों के सामने वे स्वयं सिद्ध रूप में उपस्थिति होते हैं। ऊपर का 'चपल चली भौहें मिलने' को हम रूढ़ि का ही नवीन प्रयोग मानते हैं। आगे चलकर—

'श्यामा का नखदान मनोहर मुक्तात्रों से प्रथित हुआ'

वाली उक्ति में चंद्रकला को रजनी (श्यामा) रमणी का प्राप्तृ नखदान के रूप में देखना और नज्ञमाला को उसके उर का मौक्तिकमाल सममना. जहाँ एक श्रोर श्रंगार साधना का विराट रूप उपस्थित करता है वहाँ—

'मनोहर मुक्तात्रों से प्रथित हुन्ना'

बाली पंक्ति से प्रेमी के समन्तरोकर अपने दोनों ओर आँसू की माला बनाने वाली मूर्ति भी सामने आती है जिसकी सार्थकता 'लीन हो गई लहर 'के बाद ठीक बैठ जाती है।

छायावाद की दुरूह उक्तियों में इस प्रकार का अर्थभेद हो जाना स्वाभाविक है। एक दूसरी उक्ति देखिए—

> स्रव न कपोलों पर छाया सी पड़ती मुख की मुरिभत भाप \* भुज मूलों में शिथिल वसन की व्यस्त न होती है स्रव माप। कंकण कणित रिणत नूपुर थे हिलते थे छाती पर हार, मुखरित था कलरव, गीतों में स्वर लय का होता स्रिभसार।

कपोलों पर सुरिभत भाप का आकार बनाना जहाँ एक स्रोर चुंवन की किया की स्रोर संकेत करता है वहाँ कपोलों की उज्वलता स्रोर निर्मलता की स्रोर भी ध्यान ले जाता है। छायावाद में जब इस प्रकार की स्रनेकार्थ वाची ध्वनियाँ बिना कष्ट प्रयास के उपलब्ध हो जाती हैं तो स्रभिन्यंजना को सफलीसूत समसना चाहिए।

दूसरी पंक्ति से प्रगाढ़ श्रौर व्यस्त श्राहिंगन का संकेत तो मिल जाता है परंतु 'वसन ' के श्रा जाने से भाव श्राघात कुछ शिथिल सा हो जाता है, यद्यपि 'शिथिल'' को 'वसन' का विशेषण बनाकर उसका परिहार किया गया है। ऊपर की पंक्तियाँ भी कोरे हैं। अपर की पंक्तियाँ हैं; रहस्यवाद से उनका कोई सरोकार नहीं।

ऊपर जैसा श्रभिव्यंजना सौंदर्य नीचे की पंक्तियों में भी मिलेगा—

पाकर विशाल कच भार एड़ियाँ धँमतीं, कित्व नखड्योति-मिष, मृदुल श्रॅगुलियाँ हँसती। पर पग उठने में भार उन्हीं पर पड़ता. तब श्रह्या एडियों से सुद्दास्य सा भड़ता!

मुस्कराने में या तो दंत पंक्तियों की धवलता कोंध जाती है या होठों की लाली चमक उठती है। दोनों रूपों को एक एक करके सामने रख कर चमत्कार उत्पन्न किया गया है। 'नखड़योति' धवल होगी और अहण एड़ियों का सुहास्य लाल होगा। सहज में हम जान लेते हैं कि सीताजी के बाल लंबे और घने हैं। चाल में 'गज-गामिनी' की ठसक है, उँगिलियाँ कोमल हैं, नख चमक रहे हैं और एड़ियाँ अहण हैं। इस उक्ति में भी रहस्यवाद दूँ इना अम है।

एक और कविता देखिए-

श्राज सुनहली बेला !†

श्राज चितिज पर जाँच रहा है तूली कौन चितेरा?
मोती का जल सोने की रज ब्लिट्रम का रँग फेरा!
क्या फिर च्रण में,
सांध्य गगन में,
फैल मिटा देगा इसको
रजनी का श्वास श्रकेला?

क्क्षाकेत — मैथिली शरण गुप्त । † साध्यगीत — महादेवी वर्मा। लघु कपठों के कलरव से ध्वनिमय स्रनंत श्रम्बर है ? पल्लव बुदबुद् श्रौर गले सोने का जग सागर है ?

> शून्य श्रंक भर— रहा सुरमि-डरः

क्या सूना तम भर न सकेगा यह रागों का मेला !

विद्रुमपंखी मेघ इन्हें है क्या जीना चाण भर ही? गोधूली-दिन का परिएय भी तम की एक लहर ही!

> क्यों पथ में मिल, युग युग प्रतिपल,

मुख ने दुख दुख ने मुख के— वर ऋभिशापों को भेला ! कितने भावों ने रॅंग डाली सनी सार्से मेरी.

कितन माना न रंग डाला सूना सास मरा, स्मित में नव प्रभात चितवन में संध्या देती फेरी;

> उर जल करामय, सुधि रङ्गोमय.

देखूँ तो तम बन आता है

किस च्या वह श्रलबेला !

इस कविता में, विधादवाद, द्यौत्सुक्यवाद, नश्वरवाद परास्त-वाद, त्रथवा इसी प्रकार का कोई बाद हो सकता है जिसे छायावाद ने अपने कोड़ में सजाकर सामने रखा है। परंतु वह रहस्यवाद नहीं है। यह कविता भी दाशनिक छायावाद का अच्छा उदाहरण है। और देखिए—

> पछतावे की परछाई-सी तुम भूपर छाई हो कौन श्रेक्ष दुर्वलता-सी, अर्गड़ाई सी, अपराधी सी, भय से मौन,

इस उक्ति में छायावाद कल्पना के नाना रूपों के चित्रित करने में व्यय किया गया है। यहाँ भी वह कोरा छायावाद ही है। रहस्य-वाद से उसे कोई सरोकार नहीं।

त्रागे जो पद उद्धृत किया जाता है उसका विषय दार्शनिक त्रवश्य है परंतु रहस्यवाद नहीं । महादेवी वर्मा की उपर्युक्त कविता की भाँति उसमें भी चिंतना की श्राच्छी सामग्री हैं परंतु काव्य वस्तु रहस्यवाद नहीं । चिंतनावाद श्रीर दर्शनवाद रहस्यवाद नहीं होते।

पंख खोले उड़ रहा है स्रादि मेरा स्रंत मेरा\*
फूल उठता शून्य में मेरा हृदय उच्छ्वास मेरा
ढूँढ़ने जाऊँ कहाँ मैं स्रांख में स्रालोक फीका
पैर लर जाने लगे हैं जी हुआा है भार जीका
उग्र जग के क्रोध-पूरित व्यंग्य को दिल खोल सहता
स्रोर जग के राग में इन स्रांसुक्रों को घोल कहता
पागलों के स्वप्त ने उड चंद्र-मंडल स्राज घेरा।
पंख खोले उड़ रहा है स्रादि मेरा स्रंत मेरा ॥

चिंतना को विश्व की बहुत सी समस्यायें उकसा सकती हैं।
नाना प्रकार के 'वाद' उसे सजग कर सकते हैं; परंतु परोन्न की
रसभरी भाँकी उपस्थित करना निस्सीम को ससीम बनाना यह
कोई दार्शनिक प्रत्यय नहीं है। यह तो श्ररूप को निरूपित करने का
सरूप का प्रयास है जिसकी प्रेरणा में समूचे हृदय की छलकती
हुई वासना रहती है। केवल इस साधना के। जब कविता वस्तु रूप
में पकड़ती है तब रहस्यवाद की श्रवतारणा होती है। ऊपर दी
हुई भट्ट जी की सुंदर दार्शनिक छायावाद की कविता इस युग
की, चिंतना संबंधी, श्रच्छी कृति होते हुये भी रहस्यवादी कविता
नहीं है।

<sup>\*</sup>ग्रमहाय-उदयशंकर भट्ट

कोरे छायावाद के चित्र उपस्थित करने वाले वर्तमान कवियों में जयशंकर प्रसाद अच्छे सफल हुए हैं। अन्यत्र इसके उदाहरण दिये जा चुके हैं। एक और उदाहरण देकर इस प्रसंग की व्याख्या समाप्त की जायगी।

श्रगर-धूम की श्याम लहिरयाँ उलाभी हों इन श्रलकों से छ।
मादकता लाली के डोरे इध्यर फँसे हों पलकों से।
व्याकुल बिजली-सी तुम मचलो श्रार्द्र-हृदय धनमाला से।
श्रांस् बदनी से उलाभे हों, श्रधर प्रेम के प्याला से।
इस उदास मन की श्रमिलाषा श्रॅंटकी रहे प्रलोमन से।
व्याकुलता सौ-सौ बल खाकर उलाभ रही हो जीवन से।
छिब-प्रकाश-किरणें उलाभी हों जीवन के भविष्य तम ते।
ये लायेंगी रंग सुलालित होने दो कम्पन सम से।
इस श्राकुल जीवन की घड़ियाँ इन निष्ठुर श्राधातों से।
वजा करे श्रमणित यंत्रों से सुख-दुख के श्रनुपातों से।
उखड़ी साँसें उलाभ रही हों धड़कन से कुछ परिमित हो।
श्रनुनय उलाभ रहा हो तीखे तिरस्कार से लाँछित हो।
यह दुर्बल दीनता रहे उलाभी फिर चाहे टुकराश्रो।
निर्दयता के इन चरणों से जिसमें तुम भी सुख पाश्रो।

केशों के लिये 'श्रगर 'से सुगंध 'श्याम 'से कालापन श्रौर 'लहरियाँ 'से घुँघरालापन कितनी सुंद्रता से व्यक्त किये गए हैं।

' ऋधर प्रेम के प्याला से ' का यह भाव निकालना कि ऋधर-ऋधर से संलग्न हैं दूसरी लच्चणा का निष्कष है। वास्तव में ऊपर की पंक्तियों में प्रेमी की याचना प्रेम के समस्त स्वरूपों में रमण करने की है जिनमें ऋनुनय भी हो, विनय भी हो, संयोग का सुख

**⊕**( स्कंद गुप्त )—जयशंकर प्रसाद
वि० वि० —४

भी हो, वियोग की आहें भी हों, िमड़िकयाँ भी हों, मनाना भी हो। प्रसाद जी के अतिरिक्त यदि और कोई कलाकार इसी आशय के। व्यक्त करने का साहस करता तो कदाचित् ही अश्लीलता के। बरक सकता; और यदि स्वयं प्रसाद जी भी संकेतात्मकता, लाचिणिकता और ध्वन्यात्मकता सं काम न लेते और दुरूहता की और न मुकते तो उन्हें भी नागरिकता की रचा करना कठिन हो जाता।

वियोग के समस्त व्यापार का केवल ' उखड़ी साँसों ' सं संकेत कर देना और संयाग की यथार्थता का केवल एक शब्द ' धड़कन ' से सुना देना और संयाग के बाद वियोग और वियोग के बाद संयोग का कम केवल 'इस उदास मन की अभिलापा, अटकी रहे प्रलोभन में '', 'छवि प्रकाश किरणों उलफी हों, जीवन के भविष्य तम से' अथवा 'बजा करें अगिणत यंत्रों से, सुख-दुख के अनुपातों से' इन उक्तियों द्वारा हृदय तक उतार देना क्या कोई सरल काम है ? प्रणय-व्यापार की समस्त लीलाओं की जानकारी, उनकी किच का मानसिक ज्ञान और साथ ही साथ सम-रसात्मकता के आतिशय्य से जी जब जाने वाली मानवी कमजोरी, सभी बातें इस कृती कलाकार ने सामने रख दी हैं। इतना सुंदर छाया-वाद का उदाहरण कदाचित की कहीं देखने को मिले। परंतु स्मरण रहे यहाँ भी कोरा छायावाद है, रहस्यवाद वस्तु रूप में स्वीकार नहीं किया गया।

कोरी छायावादी उक्तियाँ पुराने किवयों में भी मिलेंगी।

१--- श्रर्थात् श्राज के दुख की उदासीनता श्रागामी कल की सुख की श्राशा से सीमित हो।

२ -- श्रर्थात् श्राज प्रिय की सामने की छुबि भविष्यकल छिप सकती है इस दुख का भी ध्यान रहे।

त्रतएव यह न सममना चाहिए कि छायावाद नितांत त्राज की विज्ञ है। मिलक मुहम्मद जायसी ने एक स्थान पर पद्मावती की वृद्धावस्था का चित्रण करते हुए लिखा है—

## " भँवर छपान हंस परगटा '\*

मँवर से संकेत केवल काले और घुँ घराले केशों की ही ओर नहीं है, वरन भ्रमर की स्वभाव-श्रस्थिरता, उसकी परिस्थिति के श्रनमिल वर्तन की सतत भनभनाहट (श्रर्थात युवावस्था की श्रशांति की चिरंतन शिकायत) और उसकी सतत परिभ्रमण शीलता तथा पुष्प पराग पान की उत्करठा (भोगो में नये नयं उपकरणों द्वारा विलास से चिपके रहने की यौवन की चाह) इन सब की सूचना केवल एक शब्द 'भँवर' दे जाता है और ' खिपान' से यह स्पष्ट हो जाता है कि युवावस्था की समस्त उद्दाम वासनाएँ श्रौर परिस्थितियाँ जिनका संकेत ऊपर किया गया है, छिप गई हैं।

इसी प्रकार ' हंस ' से केशों की वर्णधवलता के ही सामने नहीं लाया गया है, वरन हंस की माँति वयस्क की समम-समम कर धीरे-धीरे पग रखने की बान, उसके मोती चुगने में वृद्ध के उच्चल विचारों की धारणा तथा (किव प्रौढोक्ति की लक्षणा द्वारा उसके चोर-नीर विवेक वाले स्वभाव का संकेत करते हुए) वृद्ध की बुद्धि परिपक्ता और समम की गंभीरता तक पहुँचा दिया गया है। परंतु यह भी उक्ति रहस्यवाद की उक्ति नहीं है, लक्षणा और उयंजना के बल पर केवल छायावाद खड़ा है।

छायावाद की सार्थकता बहुत बढ़ जाती है जब वह वस्तु रूप में रहस्यवाद की अपनाता है। छायावाद और रहस्यवाद के सीहाग के चित्र हिंदी में—विशेषकर नवीन हिंदी में—काफी मिलेंगे।

<sup>🕸</sup> पद्मावत-मिलक मुहम्मद जायसी

ूपुराने किवयों में भी एक दो उक्तियाँ रहस्यवादी छायावाद की मिलेंगी—

काहे री नलनी, त् कुँभिलानीं १०० तेरे ही नाल सरीवर पानी ॥ जल मैं उतपति, जल मैं वास, जल में निलनी तोर निवास । ना तल तपित. न ऊपिर आग, तोर हेत कहु कासन लागि १ कहैं 'कबीर' जो उदक समान, ते नहिं मूए हमरे जान ॥

' ऋहम् ब्रह्मास्म ' की परिस्थिति न प्राप्त कर सकने के कारण ही मनुष्य दुख भोगता है। कबीर ने उसे पा लिया है। साचात्कार हो चुका है। परतद्रूप भावना का यह चित्र दूसरी आत्माओं के। सचेत करने के लिए खींचा गया है।

''जल मैं उतपति, जल मैं वास, जल में निलनी तोर निवास'' यह उक्ति वैसी है जैसी कबीर की दूसरी उक्ति—

''श्रादौ गगना, श्रंते गगना, मध्ये गगना भाई।" †

স্থথবা —

जल में कुँम, कुँम में जल है बाहर भीतर पानी! फुटा कुँम जल जलहिं समाना,... ......

रूपकों की पेंचीद्गी के सहारे छायावाद का प्रश्रय ऊपर लिया गया है और रहस्यमयी भावना की अभिन्यक्ति की गई है। केवल उक्ति वैचिन्य पर आश्रित रहस्यवाद भी कबीर में है। एक उदाहरण आगे दिया जाता हैं—

## **क्षक**बीर वचनावली---कबीर

<sup>† ,, ,, ,,</sup> ‡ ,, ,, ,,

समंदर लागी त्रागि, नदियाँ जिल कोइला भई। देखि कबीरा जागि, मंछी रूखाँ चढ़ि गईं॥

मानव की सांसारिक परिस्थिति का संकेत समुद्र से करना, इस दुनियावी मिलावट का संकेत बाहर से आकर समुद्र में मिली हुई निद्यों से करना; उदीप्त भिक्त-भावना—संसार के विषयों को भस्म करने वाली भावना—को श्रेष्ठि द्वारा संकेत करना और तन्मय के लिए ऊपर खिंची हुई आत्मा की श्रिभिव्यंजना रूख पर चढ़ी हुई मछली से करना—इत्यादि छायावाद के अच्छे चित्र हैं। विषय पूर्ण रूप से रहस्यवाद है।

इसी प्रकार केवल प्रतीक प्रयोग के बल पर ब्रह्मवाद को, हृद्य जगत की तन्मयता के साथ, उक्ति वैचित्र्य के सामुहिक सोंद्य द्वारा, छायावाद का रूप नीचे के पद में दिया गया है—

## रमैया की दुलहिन लूटा बजार।†

सुरपुर लूट नागपुर लूटा तीन लोक मचा हाहाकार ॥
ब्रह्मा लूटे महादेव लूटे नारद मुनि के परी पिछार।
सिंगी की मिंगी करि डारी पारासर के उदर विदार ॥
कनफूँका चिदकासी लूटे, लूटे जोगेसर करत विचार।
हम तो विचगे साहव दया से, सब्द डोर गहि उतरे पार॥
कहत 'कवीर' सुनो भाई साघो इस ठगनी से रहो हुसियार॥

दाम्पत्य रित ने ऊपर के पद को श्रौर भी सरस बना दिया है। 'शब्दडोर गिह उतरे पार 'में 'सुरत शब्द ' के श्रभ्यास की श्रोर एक रूखा सा संकेत है। पर तद्रूप भाववाली भक्त के मुखसे निकली

<sup>\*</sup> कबीर वचनावली-कबीर

<sup>†</sup> कबीर शब्दावली-कबीर

ृहुई यह रहस्यवाद की वाणी ऋधिक सरस इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि इसका भुकाव ऋध्यात्मवाद की खोर ऋधिक है। प्रयास करने पर कबीर के कूटों खौर उल्टवाणियों में भी कुछ पद छायावाद के मिल जायेंगे जिनका वित्रय रहस्यवाद है।

वर्तमान किवयों में रहस्यवादी-छायावाद के सुंदर चित्र कुछ ही किवयों के उत्तम बन पड़े हैं, शेष की कृतियों में या तो कोरा छायावाद है, या कोरा रहस्यवाद है अथवा ये दोनों वाद नहीं हैं; परंतु किवयों को और उनके आलोचकों दोनों का भ्रम है कि व इनके अवर्तक हैं। कुछ आलोचक तो अलंकार के नवीन अयोगों से चमत्कृत होकर उसी को छायावाद कहने लगे हैं। इस संबंध में आगे कहा जायगा। नीचे एक किवता उद्धृत की जाती है—

तुम तुंग हिमालय शृंग श्रौर मैं चंचल गति सुरसरिता।\*
तुम विमल इदय उच्छ्वास श्रौर मैं कांत कामिनी कविता।।
तुम प्रेम श्रौर मैं शांति।

तुम प्रम आर म शात। तुम सुरापान घन श्रंधकार, मैं हूँ मतवाली भ्रांति।

तुम दिनकर के खर किरण जाल मैं सरिस्त की मुसकान।
तुम वर्षों के बीते वियोग मैं हूँ पिछली पहचान।।
तम योग श्रौर मैं सिद्धि।

तुम याग त्रार म सिद्ध। तुम हो रागानुग निश्छल तप, मैं शुचिता सरल समृद्धि।

'तुम श्रौर मैं 'के एकीकरण की श्रोर उतना प्रयास नहीं है जितना 'तुम श्रौर मैं 'के तात्विक एकरूपता के सिद्ध करने की श्रोर है। इन पंक्तियों में द्वैताद्वैत की भावना को काव्य वद्ध किया गया है। इसी कविता में किव श्रागे कहता है—

<sup>\* &#</sup>x27; तुम श्रीर मैं ' शीर्षक कविता — निराला

तुम हो प्रियतम मधुमात ऋौर मैं पिक कल-क्जन तान।
तुम मदन पंचशर-हस्त ऋौर मैं हूँ मुग्धा श्रनजान।।

तुम स्त्रम्बर मैं दिग्वसना। तुम चित्रकार घन-पटल श्याम, मैं तङ्क्तिका - रचना॥

तुम रणःतार्यंडव-उन्माद नृत्य मैं युवित मधुर, नूपुर-ध्विन। तुम नाद वेद श्राकार सार मैं कविनशःगार-शिरोमणि॥

> तुम यश हो मैं हूँ प्राप्ति । तुम कुंद-इंदु-श्चरविंद-शुभ्र, तो मैं हूँ निर्मल व्याप्ति ।

छायावाद की क्रोड़ में रहस्यवाद की वस्तु रूप में प्रतीष्ठा सफल हुई है। ऐसी सुंदर कविताएँ कम मिलेंगी।

एक दूसरी कविता नीचे और दी जाती है।

सिख मैं हूँ ग्रमर सुहाग भरी !†

प्रिय के अनंत अनुराग भरी !

किसको त्यागूँ किसको माँगूँ,

हैं एक मुक्ते मधुमय विषमय;

मेरे पद छूते ही होते,

काँ टे कलियाँ प्रस्तर रसमय !

पालूँ जग का श्रिभशाप कहैं। प्रतिरोमों में पुलकें लहरी!

जिसको पथ-शरलों का भय हो,

वह खोजे नित निर्जन गहर;

<sup>\*</sup> उसी कविता का शेषांश † सांध्यगीत — महादेवी वर्मा

प्रिय के संदेशों के वाहक. मैं सुख-दुख भेटँगी भुजभर: मेरी लघु पलकों से छल की इस करण करण में ममता बिखरी! श्रहणा ने यह सीमंत भरी. संध्या ने दी पद में लाली: मेरे खंगों का खालेपन---करती राका रच दीवाली ! जग के दागों को धो धो कर होती मेरी छाया गहरी! पद के निचेपों से रज में-नभ का वह छायापथ उतरी: श्वासों से घर श्राती बदली चितवन करती पतभार हरा ! जब मैं मठ में भरने लाती. दुख से, रीती जीवन गगरी!

ऊपर की कविता में 'श्रहम्' के विस्तार का रूप यत्र तत्र स्पष्ट दिखाई देता है। 'श्रहम्' का रहस्यमय प्रभाव काव्य का प्राण हैं—

> "मेरे पद छूते ही होते, काँटे कलियाँ, प्रस्तर, रसमय"

संध्या ने पद में लाली भरदी, राका ने श्रंगों का श्रालेपन किया, श्वासों से बदली घिर श्राती है, चितवन पतमार वाली है— इत्यादि छायावादी श्रभिव्यंजना में रहस्यवाद की ही प्रतिष्ठा दिखाई देती है।

पं० माखन लाल जी का कोई कविता-संकलन इस समय उपस्थित नहीं है। परंतु मुक्ते स्पष्ट स्मरण है कि उनकी कृतियों में छायावादी रहस्यवाद के बड़े सुंदर श्रौर सुलमें हुए उदाहरण् उपस्थित हैं—

> ''ऋगियत वार समाकर भी छोटा हूँ यह संताप हुऋा।''

कदाचित् यह उन्हीं की पंक्ति है।

नवीन किवयों में कभी कभी श्री श्रिवयंजना के चमत्कार, या यों किहिए कि छायावाद का मोह इतना श्री कही जाता है कि वस्तु रूप में प्रहण किया हुत्रा रहस्यवाद पूरा-पूरा स्पष्ट नहीं हो पाता। छायावाद की भूलभुलैया में वह स्थान स्थान पर भाँकता सा प्रतीत होता है। कमपूर्ण निबंधना का श्रभाव रहता है। छाय।वाद का प्रश्रय जहाँ एक श्रोर रहस्यवाद को सराक्त श्रोर प्रभावापन्न बना देता है वहाँ दूसरी श्रोर छायावाद की श्रतिशय्यता उसे विरूपित भी कर देती है। श्राज के किवयों में भी कुछ ऐसे श्रेष्ठ कलाकार हैं जिनमें रहस्यवाद श्रोर छायावाद का बहुत ही उत्तम समन्वय मिलेगा।

उदाहरणार्थ-

"निर्फर कौन बहुत बल खाकर,\*
बिलखाता ठुकराता फिरता,
खोज रहा है स्थान घरा में।
अपने ही चरणों में गिरता।"

जिस प्रसंग में ये पंक्तियाँ आई हैं वहाँ रहस्यवाद का वस्तुरूप में प्रहण करके काव्य बद्ध करने का किव का कोई अभिपाय न था फिर भी वेदांत के अद्वैतवाद की सुंदर भावमय अभिव्यंजना का समावेश ऊपर की पंक्तियों की पकड़ में अनायास आ गया है और साथ ही साथ छायावाद का उत्तम रूप भी बन पड़ा है।

<sup>\* &#</sup>x27;विषाद' शीर्षक कविता की कुछ पंक्तियाँ - जयशंकर प्रसाद

शांति की प्राप्ति का इच्छुक ब्रह्म की तलाश में आत्मा न जाने कहाँ कहाँ मारा मारा घूमता है, कितने कष्ट मेलता है, अपने से बाहर ब्रह्म की अगित प्राप्ति के लिये हूँ हा करता है परंतु उसे वास्तविक शांति तभी मिलती है जब वह अपने की 'अहंब्रह्मास्म' समभ कर सारी पूजा, अर्चना और श्रद्धा का केंद्र बनाता है और अपने ही चरणों पर भक्ति के फूल बिखेर देता है। 'सोऽहम्' की परिस्थिति हो जाती है। इसी भावना को निर्भर के प्रतीक द्वारा बड़े अनूठे ढंग से व्यक्त किया गया है। 'बहुत बल खाना' 'बिलखाना' 'ठुकराना' 'खोजना' 'अपने चरणों में गिरना' ये समस्त कियाएँ वाच्यार्थ देकर लाचाणिक अर्थ का संकेत करते हुए एक समूची रहस्यमय परिस्थिति को व्यंग्य करती हैं। वहीं ध्वन्यार्थ इन पंक्तियों का प्राण् है।

छायावाद के रूप की श्रौर श्रधिक सममने के लिये यह श्राव-रयक है कि हम उसका श्रौर श्रलंकारवाद का स्थूल भेद सममलें। नीचे कुछ ऐसे उदाहरण दिये जाते हैं जहाँ न छायावाद है श्रौर न रहस्यवाद है—

शांत, स्निग्ध, ज्योत्स्ना उज्ज्वल !\*

श्रमलक श्रनंत, नीरव भूतल !

सैकत-शब्या पर दुग्ध-धवल, तन्वंगी गंगा श्रीष्म-विरल
लेटी हैं शांत, क्रांत, निश्चल !

तापस-बाला-सी गंगा कल शशि-सुख से दीपित मृदु-करतल,
लहरे उर पर कोमल कुंतल ।
गोरे श्रंगों पर सिहर-सिहर, लहराता तार-तरल सुंदर
चंचल श्रंचल-सा नीलांबर ।
साड़ी की सिकुड़न-सी जिस पर, शिश की रेशमी-विभा से भर,
सिमटी हैं वर्त्तुल, मृदुल लहर ।

 <sup>\* &#</sup>x27;नौका विद्वार' शीर्षक कविता—सुमित्रानंदन पंत

ऊपर की किवता में कोई छायावाद नहीं है। रहस्यवाद भी नहीं है। केवल दृश्य की मृतिमत्ता बड़ी स्पष्टता और विशदता के साथ खड़ी की गई है। किव का पर्यावेत्तए बड़ा सुदम है और वह स्वरूप को जैसे के तैसा श्रांकित कर देने में बड़ा पट्ट है। उपमाओं में अधिकतर नवीनता है और उनका भाव सादृश्य और रूपसादृश्य दोनों मिल कर चित्रों, के हृद्य प्रवेश में बड़ी सहायता देते हैं।

इसी प्रकार का एक दूसरे कुशल कलाकार का चित्र देखिए— बीती विभावरी जाग री !&

> श्चम्बर-पनघट में डुवा रही---तारा-घट ऊषा नागरी।

खग-कुल कुल-कुल-सा बोल रहा, किसलय का श्रांचल डोल रहा.

कतलय का श्रयल जला रहा, लो यह लितका भी भर लाई—

मधु-मुकुल-नवल-रस गागरी।

श्रधरों में राग श्रमंद पिये, श्रालकों में मलयज बंद किये-

त् अव तक सोई है आली!

श्राँखों में भरे विद्याग री!

संगीत की ऊँची गिंद्ध विधि के साथ प्रातःकाल का इतना मूर्तिमान और सरस वर्णन बहुत कम देखने में त्राता है। नैत्र खोल कर कवि ने प्रातःकाल को देखा है। वह उस वर्णन का अवसान—

"त् श्रव तक सोई है श्राली। श्रीखों में भरे विद्याग री।"—

प्रातःकाल वर्णन — जयशंकर प्रसाद

इन पंक्तियों से करके मानवता का प्रकृति के इस विपर्यय के साथ ऋदूट संबंध दिखलाता है और चित्र के। तन्मयता के लिये और ऋधिक सफल बना देता है। इन पंक्तियों में प्रसाद ने छाया-वाद के। नहीं श्रपनाया। वस्तुरूप में ते। स्पष्ट प्रातःकाल वर्णान है, अतएव रहस्यवाद का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

एक श्रोर कविता श्रागे दी ज्ञाती है। बिना ध्यान से पढ़े हुए लेग इसे रहस्यवादी कविता कहने की श्रांति कर सकते हैं। एक प्रसिद्ध श्रालाचक ने ऐसा किया भी है। कुछ शब्द ऐसे श्रा गए हैं जिन्हें यदि उपमा के रूप में न लेकर ध्वन्यात्मक समका जाय तो ऐसी भूल हो जाती है।

चढ़ चली, चढ़ चला, थक मत रे बलि संदर जीव. उच कठोर शिखर के ऊपर मंदिर की बड़े बड़े ये शिलाखरड रोके पड़े इन्हें लाँघ तू, यदि जाना मरगा जपर श्रगम शिखर के ऊपर मचा मृत्यु • का रास: उपत्यका में जीवन---पंकिल का है त्रास । चढ़ चल, चढ़ चल, थक मतरेतू बलिदानी के देख कहीं न लुभावे तुभको यह जीवन

मध्र मृत्यु का नृत्य देख त् देने लग ताल. जा श्रपना सीस पिरो कर पूरी माँ की माल: हे जीवन श्रनित्य, कट जाने तू मोहक श्रात्मनिवेदन पूरा तू श्राज प्रबंध ।

किव की स्पष्ट पुकार देश सेवा है। बिल पशु से देश सेवक की किठनाई उसकी तपस्या और बिलदान को व्यक्त किया गया है। वह कहता है—

भ श्रपना सीस पिरो कर करदे

पूरी माँ की माल।"

यहाँ ' माँ ' स्पष्ट रूप से भारत माता के लिये कहा गया है। अतएव जितने पद भी ऐसे मिले जिनके कारण आत्मा का परमात्मा तक आरोहण की कठिनता भासित हो, उन्हें रूढ़ि प्रयोग समक्त कर एक िमटके के साथ नीचे उतार लेना चाहिए और वाच्यार्थ वाला सीधा सादा अर्थ ही प्रह्मण करना चाहिए। इस कविता में किसी प्रकार का रहस्यवाद नहीं है। केवल देश प्रेम को उद्दीप्त किया गया है।

नीचे की कविता में स्वक्टप चित्रण के साथ साथ भाव चित्रण की रचा की गई है—

प्रिय, मुंदित हग खोलो ! †

गत स्वप्न-निशा का तिमिर-जाल नव किरणों से घोलो— मंदित हग खोलो!

<sup>\* &#</sup>x27;शिखर पर' शीर्षक कविता (कुंकुम)-बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' † परिमल —सुर्वकांत त्रिपाठी ( निराला )

जीवन-प्रस्त यह वृंत हीन खुल गया उषा-नम में नवीन, धाराएँ ज्योति-सुरभ उर भर वह चलीं चतुर्दिक कर्म लीन तुम भी निज तरुश-तरंग खोल नव श्रुरुश संग होलो— मंदित हग खोलो!

वासना-प्रेयसी बार-बार श्रुति-मधुर मंदस्वर से पुकार कहती, प्रतिदिन के उपवन के ज़ीवन में, प्रिय, श्राई बहार बहती इस विमल वायु में बह चलने का बल तोलो—

मुंदित हम खोलो!

निराला जी की इस कविता में अभिव्यंजना का सौंदर्य सुद्दम निरीच्चण और भाषा-प्रयोग-कौशल पर आश्रित है छायावाद पर नहीं। इसका विषय भी रहस्यवाद नहीं है। कविता के संकलित सौंदर्य का प्रभाव उसकी भावसुकुमारता और मूर्तिमत्ता पर आश्रित है।

दो कविताएँ श्रौर उद्घृत करके श्रव यह प्रसंग समाप्त किया जाता है—

> पूछ लूँ मैं नाम तेरा ! मिलन रजनी हो चुकी विच्छेद का श्रव है सबेरा। (१)

> जा रहा हूँ श्रौर कितनी देर श्रव विश्राम होगा, तू सदय है, किंतु तुभको श्रौर भी तो काम होगा। प्यार का साथी बनाथा, विष्न बनने तक रूक्ँ क्यों ? समभ ले, स्वीकार करले यह कृतश प्रणाम मेरा। पूछ लूँ मैं नाम तेरा!

(२)

श्रौर होगा मूर्ज जिसने चिर-मिलन की श्रास पाली। 'पा चुका--श्रपना चुका' है कौन ऐसा भाग्यशाली ? इस तड़ित को बाँघ लेना देव से मैंने न माँगा— मूर्ख उतना हूँ नहीं, इतना नहीं है भाग्य मेरा। पूछ लूँ मैं नाम तेरा!

(३)

श्वास की हैं दो कियायें — खींचना, फिर छोड़ देना, कब भला सम्भव हमें इस अनुक्रम को तोड़ देना? श्वास की उस संधि-सा है इस जगत में प्यार का पल, सक सकेगा कौन कब तक बीच पथ में डाल डेरा! पूछ लूँ मैं नाम तेरा!

(Y)

व्मते हैं गगन में जो दीखते स्वछंद तारे, एक ब्राँचेल में पड़े भी ब्रालग रहते हैं विचारे। भूल में पल-भर भले छू जाँय उनकी मेखलायें—दास मैं भी हूँ नियति का, क्या भला विश्वास मेरा! पूछ लूँ मैं नाम तेरा!

(4)

प्रेम को चिर-ऐक्य कोई मूढ़ होगातो कहेगा। विरह की पीड़ान हो तो प्रेम क्या जीता रहेगा? जो सदा बाँधे रहे वह एक कारावास होगा। घर वही है जो थके को रैन-भर का हो वसेरा। पूछ लूँ मैं नाम तेरा।

( & )

रात बीती, यदिप उसमें संग भी था, रंग भी था, श्रलस श्रंगों में इमारे व्याप्त एंक श्रनंग भी था। तीन की उस एकता में प्रलय ने तारहव किया था। सृष्टि भर को एक च्या-भर बाहुश्रों ने बाँध घेरा। पूछ लूँ मैं नाम तेरा! (७)

सोच मत, "यह पश्न क्यों जब अलग ही हैं मार्ग अपने ? सच नहीं होते इसी से भूलता है कौन सपने ?" मोह हमको है नहीं, पर द्वार आशा का खुला है— क्या पता फिर सामना हो जाय तेरा और मेरा। पूछ लूँ मैं नाम तेरा!

(5)

कौन हम-तुम ? दुःख-सुख होते रहे, होते रहेंगे। जान कर परिचय परस्पर हम किसे जाकर कहेंगे? पूछता हूँ, क्योंकि आगो जानता हूँ क्या बदा है। प्रेम जग का, और केवल नाम तेरा, नाम मेरा॥ पूछ लूँ मैं नाम तेरा!

मिलन-रजनी हो चुकी, विच्छेद का श्रव है सबेरा । अ

श्रक्षेय जीकी कृति में मिलन श्रौर वियोग के बड़े विचार पूर्ण चित्र हैं। श्रंत में जहाँ एक श्रोर वेदना की विद्वलता श्रौर मस्ती है वहाँ दूसरी श्रोर चितना के ऊँचे रूप श्रौर विचार की सुलक्षी प्रणाली देखने में श्राती है। व्यक्ति के मिलन श्रौर वियोग की दार्शनिक व्याख्या के भीतर संसार की नश्वरता श्रौर प्राणियों की चिरंतनता का रूप भी सामने श्रा जाता है। परंतु ध्विन की सरल सीढ़ी से यह मुक्त भी है। यहाँ न छायावाद है श्रौर न रहस्यवाद —

दूसरा उदाहरण देखिए—

इस स्रवोध की स्रंधकारमयक्ष करुण-कुटी पर करुणा कर स्रये रंध-मग-गामी स्वागत, स्रास्रो मुसका उज्वल तर!

<sup>&#</sup>x27;नाम तेरा' शीर्षक कविता—सच्चिदानन्द हीरानंद वात्स्यायन 'ग्राज्ञेय'

रजत-तार से हे श्रुचि-रुचिमय! हे सूची- से कुशतर श्रंग! इस अधीर की लघु कुटीर का तिमिर चीर कर, कर दो मंग।

हे करुणाकर के करुणाकर तुम श्रदृश्य बन श्राते हो, रज-कण को छू, बना रजत-कन प्रचुर-प्रभा प्रकटाते हो।

> त्र्रहण श्रथ खुली श्राँखें मल कर जब तुम उठते हो छुवि-मय! रंग-रहित को रंजित करतें, बना हिमालय हेमालय।

तुम बहु-रंगी होने पर भी सदा शुभ्र रहते हो नाथ! सुभ्कको भी इस शुभ्र ज्योति में मज्जित कर लो अपने साथ।

> हे सुवर्णमय, तुम मानस में कमल खिलाते हो सुंदर, मेरे मानस में भी उसके बुविकसा दो पद-पद्म अपर।

श्रौर नहीं तो, श्रपना-ही-सा मुफ्तको भी सीधा जीवन हे सीधे-मग-गामी, दे दो, दिव्य श्रप्रकट गुगा पावन।

<sup>&#</sup>x27;याञ्चा' ( वीणा )—सुमित्रानंदन पंत\* वि० वि०—५

इस किवता की पुकार सूर्य के प्रति है। वाच्यार्थ का प्रयोजन उसी के लिये हैं। परंतु स्थान-स्थान पर कुछ ऐसे शब्द श्रागए हैं जिनके कारण एक ध्वन्यार्थ का भी श्रारोप होता चलता है। उसका विषय भगवान हो सकता है। श्रतएव यहाँ पर समासे। कि श्रलंकार की पुष्टि दिखाई देती है। व्यंग्यार्थ का विषय श्रध्यात्म है परंतु वस्तु रूप में रहस्यवाद नहीं है। श्रतएव इस किवता के। रहस्यवादी कहना भूल है।

श्रिभव्यं जना पत्त में केवल समासोक्ति का श्रंचल पकड़ने से कोई किवता छायावादी नहीं कही जा सकती । छ।यावादी किवता की और विशेषताएँ इसमें नहीं हैं श्रतएव यह छायावादी किवता नहीं हैं। वाच्यार्थ श्रीर ध्वन्यार्थ दोनों पत्तों का अर्थ स्पष्ट है। कहीं कहीं श्लेष द्वारा श्रीर कहीं कहीं लच्चणा द्वारा शब्दों में श्री का द्वेत निबाहा गया है। कुछ शब्द श्रथवा वाक्य एक पत्तीय हैं। उनकी प्रतीति या तो वाच्यार्थ में होती है या ध्वन्यार्थ में ; उमय पत्तों में नहीं?

उदाहरणार्थ-

"श्ररण श्रधखुली श्रांखें मल कर"

× × × × \*
''बना हिमालय हेमालय।''

श्रंतिम श्राठ पंक्तियों में तो, क्लिकुल श्रंतिम पंक्ति छे। इकर, पूरा मुकाव वाच्यार्थ की ही श्रोर हे। जाता है। ध्वन्यार्थ की हलकी से हलकी श्रामा भी विलीन हो जाती है। 'पद पद्म श्रमर' कह कर तो ऐसे व्यक्त रूप में खुलकर ध्वन्यात्मकता से पीछा छुड़ा लिया गया है कि कविता की कला ही नष्ट हो गई है। परंतु यह कि श्रारंभिक छति है। सममाना केवल यह है कि श्राध्या-रिमकता की श्रोर वस्तु का श्रिधक सुकाव होने पर भी इस कविता

में किसी प्रकार का भी परोत्तवाद अथवा रहस्यमय परिस्थिति का उद्वाटन नहीं किया गया। स्पष्टतया इस कविता ने वस्तु रूप में रहस्यवाद का नहीं अपनाया है। अतएव यह रहस्यवादी कविता नहीं है। अभिन्यं जना में समासे। कि अलंकार का प्रश्रय इतना स्पष्ट है कि हम उसे छायावाद नहीं कह सकते।

मैथिली शरण जी एक स्थान पर उर्मिला के सौंदर्य वर्णन के प्रसंग में लद्दमण से कहलाते हैं —

नाक का मोती अधर की कांति से बीज दाड़िम का समभ कर भ्रांति से, देख उसको ही हुआ शुक मौन है, सोचता है, अन्य शुक यह कौन है ?

पहली पंक्ति में तद्गुण ऋलंकार का आभास है। इसी में भ्रांति-मान ऋलंकार स्पष्ट है। हेत्र्येचा तथा ऋथातरन्यास का ऋगरोप भी दिखाई देता है। इतने ऋलंकारों की लपेट में उक्ति का जा रूप सामने है उसमें छायाबाद ढूँढ़ना व्यर्थ है। वह तो कारा ऋलंकारवाद है।

श्रलंकारों का अप्रयोग वहीं तक रलाध्य है, जहाँ तक वह भावोत्कर्ष का साथ दे। कभी-कभी ऊहा के बल पर किव नितांत उक्ति वैचित्र्य में फँस जाला है और भाव का सृत्र उसके हाथों से छूट जाता है। ऐसे श्रवसरों पर वह उक्ति केवल प्रदर्शन की वस्तुमात्र रह जाती है।

यदि कोई किव किसी सुंदर रमणी का रोते देखकर समासोकि की निबंधना में यह कहें—

"भ्रमर के मँडराने से आंदोलित पुष्प की आंतरिक पँखु-ड़ियों से निकलकर ओसबिंदु गुलाब के फैले हुए लाल दलों पर ढलता दिखाई दे रहा है—" तो इस उक्ति में कपोल भी हैं, नेत्र भी हैं, पुतली का संचलन भी है, अश्रु भी हैं, अतएव रूप साहश्य के ध्यान से यह उक्ति एक बड़े सामयिक प्रसंग में अदोब हो सकती है, और यदि भाव साहश्य की ओर विचार किया जाय तो भी केामलता के भार के कारण भावों की भी सुकुमार उद्भावना होती है। परंतु यदि यही कि उहा के फेर में पड़ कर छायावादी बनने के धुन में उक्ति को यों हेर-फेर कर दे—

"पुष्प का हृदय चीर कर भ्रमर श्रीस के मोती निकालता है, श्रीर गुलाब के लिए हार गूँथ-गूँथ कर पहना रहा है," तो इस उक्ति में 'चीरने'श्रीर 'गूँथ-गूँथ कर पहनाने' में जो "सजग प्रयत्न" को भाव श्रागया है वह रस की तन्मयता के लिए घातक है। उहा से श्रत्यधिक काम लिया गया है। जो श्रानंद-विस्मरण् भावविभोरता में होना चाहिये वह सजगता के उद्दीप्त हो जाने से नष्ट हो जाता है। श्रृंगार भाव विलीन हे। कर रसाभास हो जाता है। दूसरा रस उत्पन्न हो जाता है। छायावादी कवियों की, जो श्रतंकार की गृढ़ विवंधना के पोषक हैं, ऐसे दोष से बचना चाहिए।

## एक घूँट

हिंदी-संसार जयशंकर प्रसाद जी के नाम से चिर-परिचित है। प्रसाद जी की काव्य-निर्मीरिणी तीन स्रोतों से निर्गत हुई है-प्रबंध तथा स्फुट कविताएँ, कहानियाँ तथा उपन्यास और नाटक। प्रथम दोनों चेत्रों में तो उनका स्थान ऊँचा है ही नाटक लिखने में भी वह ऋदितीय हैं। स्कंदगुप्त, ऋजातशत्रु, चंद्रगुप्त, जन्मेजय का नाग-यज्ञ बड़े नाटक और कई छोटे-छोटे रूपक आपने लिखे हैं। 'एक घूँट' प्रसादजी के छोटे नाटकों में से एक है। उसमें केवल एक अंक है। केवल एक आदर्श को खड़ा करने के लिये कथोपकथन कराया गया है। कदाचित् इस आदर्श की पृष्टि के लिये कि सचा प्रेम एक ही से हो सकता है, इस नाटक का प्रणयन हुआ है। प्रेम के अखंड स्रोत को एक ही दिशा की खोर बहाकर, एक ही केंद्र तक पहुँचाकर प्रेम कृतकार्य होता है-यही लेखक प्रतिपादित करना चहता है। सर्वोन्मुखी प्रेम को एकोन्मुखी बनाना साधु-धर्म की उपासना-भावना की चरम सीमा तो है ही, समाज-धर्म की भी इससे पूर्ण प्रतिष्ठा हो जाती है। ध्याता के लिये एक ही ध्येय, ज्ञाता के लिये एक ही ज्ञेय की भाँति, उपासना-विधान में भी ठ्यवस्था की गई है।

> किबरा या जग आइ के बहुतक कीन्हे मिंत। जिन दिल बाँघा एक ते, ते सोए निश्चित।।

बीसों या सहस्रों देवी-देवतात्रों में घूमने वाला मन एकामता श्रौर श्रन्यमनस्कता, जो कि पूर्ण-तीव्रता के लिये श्रत्यंत श्रावश्यक है, कभी नहीं प्राप्त कर सकता। समाज के लिये भी, उसी प्रकार, ं एक स्त्री-प्रेम समाज को विच्छृ खलता से बचा लेता है। बस, इसी आदर्श की प्रतिष्ठा के लिये प्रसादजी ने 'एक घूँट' को रचा है।

इस त्रादर्श के प्रतिकृल सबल से भी सबल जितनी दलीलें हो सकती हैं, उन्हें 'त्रानंद' उपस्थित करता है। गृहस्थी के प्रेम में फँसे हुए लोगों के दु:ख का चित्र सामने रखता है। पित की उपेचा, पत्नी का विरह, परस्पर का संघर्ष इत्यादि जितने कारुणिक स्वरूप प्रेम के सीमित होने के वह सोच सकता है, बतलाता है और अरुगा-चल-त्राश्रम के लोगों को उपदेश देता है कि विश्व की समस्त स्रभिव्यक्ति को समान-भाव से प्रेम करे। 'स्रानंद' की 'वसुधैव कुटुंबकम्" सबसे बलवती दलील अवश्य है , और यह भी सत्य है कि यदि मनुष्य इस सिद्धांत को व्यवहार-जगत् में परिणात कर सके, श्रीर विश्व के सारे प्राणियों को समान रूप से देखे. तो दुःख की मात्रा कम अवश्य हो जाती है। यह विचार धारा भारतवर्ष की बहुत प्राचीन विचार परम्परा है श्रीर 'प्रसाद' जी ने कदाचित् इसे गीता से प्रहण किया है। श्रहणाचल-श्राश्रम के लोग मंत्र-मुग्ध होकर आनंद की बातें सुनते हैं। उन्हें संदेह होता है - वे 'त्र्यानंद' से वादविवाद करते हैं, परंतु ऋधिकांश लोग 'आनंद' की दलीलों के समाने ठहर नहीं पाते। हाँ, 'वनलता' अवश्य अपने पति के उपेचाभाव की अंतर्ज्वाला के हाहाकार से लिपटी हुई, 'श्रानंद' के तर्क में बिलकुल सार नहीं देखती। प्रेम के केंद्रित करने के कारण उसे कष्ट है और महान् कष्ट है. परंतु 'श्रानंद' की बातों को वह केवल तार्किकों का इंद्रजाल सममती है। श्रंत में हृदय की विजय होती है, श्रीर यह प्रमाणित हो जाता है कि प्रेम के विशेषोन्मुख के विना हृदय को शांति नहीं मिलती। ज्ञानी चाहे जितना सिखावे कि संसार में सब को समान सममाना चाहिए, परंतु प्रेमी अपने प्रियतम को खोज निकालने

के लिये सदा तत्पर रहता है—यह व्यवसाय सृष्टि के स्रादि काल से चला आ रहा है। प्रेम को केंद्रित न करके समान रूप से सबकी श्रोर ले जाना व्यवहार नेत्र में कभी-कश्री उच्छ खलता पैदा कर देता है, जिसका परिगाम व्यभिचार हो सकता है। कभी-कभी यह भी हो सकता है कि सबको समान भाव से प्रेम करने वाला सिद्धांती किसी को भी प्रेम न करके विरक्त हो जाता है। अन्यथा 'त्रानंद'-ऐसा जागरूक व्यक्ति भी सबसे समान भाव से प्रेम करने की भोंक में त्राकर एक विवाहिता स्त्री, वनलता, से कह बैठता है—''क्या त्राप मुक्ते प्यार करने की त्राज्ञा देंगी ?'' यहीं से उसके सिद्धांत की व्यावहारिक शिथिलता मलकने लगती है। एक घूँट में 'प्रसाद'जी ने इसी उपयोगी दार्शनिक श्रौर सामाजिक गुत्थी को सुलमाने का प्रयत्ने किया है। अन्य नाटकों में भी प्रायः इसी प्रकार का, कोई-न-कोई आदर्श लेकर उसके उभय पत्तों पर निष्पत्त विवेचन किये गये हैं। उनकी ये दार्शनिक विवेचनाएँ समफने और मनन करने की वस्तु हैं, ऋौर सामाज के व्यवहार पन्न पर उनसे बड़ा प्रकाश मिलता है।

इस एकांकी नाटक में घाठ पात्र घाते हैं। 'आनंद' एक प्रकार से प्रमुख पात्र है। घपनी आकृति और पहनावे से वह एक बनारसी घुमकड़ धनी युवक मालूम होता है। अरुणाचल-आश्रम में अपने सिद्धांत के प्रचार के लिये यह घाता है। यह विद्वान है और विवाद-पटु भी। दु:ख के अस्तित्व को यह स्वीकार नहीं करता, और उमे काल्पनिक मानता है। स्वतंत्र प्रेम का प्रचार इसका ध्येय है। जिससे यह विवाद करता है, उसे अपनी प्रभावशालिनी वाग्चातुरी से विजित कर लेता है। उसके शब्द इतने गृह और तर्क इतने गंभीर होते हैं कि उनके चक्कर में पड़कर इसकी बातों पर लोग विश्वास करने लगते हैं। प्रेमलता, जो आश्रम की अविवाहिता बालिका है, तर्क-वितर्क करके भी और हृदय के अनुमोदन न करने पर भी,

मिस्तिष्क से इसके पत्त में हो जाती है। रूपक के कुछ अच्छे-से-अच्छे वाक्य और अच्छे-से-अच्छे भाव नाटककार ने आनंद के मुख से कहलाए हैं, जैसे—

"विश्व-चेतना के आकार धारण करने की चेष्टा का नाम 'जीवन' है। जीवन का लच्य सौंदर्य है, क्योंकि आनंदमयी प्रेरणा, जो उस चेष्टा या प्रयत्न का मूल रहस्य है, स्वस्थ अपने आत्मभाव में, निर्विशेष रूप से, रहने पर सफल हो सकती है। दृढ़ निश्चय कर लेने पर उसकी सरलता न रहेगी अपने मोह-मूलक अधिकार के लिये वह भगड़ेगी।"

पुनश्च - "त्रानंद का श्रंतरंग सरलता श्रौर बहिरंग सौंदर्य है, इसी में वह स्वस्थ रहता है।"

कुछ नवीन तत्त्वखंडों पर श्रनूठे ढंग से प्रकाश डाला गया है। भावों की गहनता के कारण भाषा कुछ दुरूह श्रीर कठिन है, किंतु यह श्रभिव्यक्ति इससे सरल ढंग से लिखे जाने पर इतनी कवित्व-पूर्ण न रह सकती। ध्यान से पढ़ने पर श्रर्थ स्पष्ट हो जाता है। एक श्रप्रतियोगी मुलम्मावादी के समान दु:ख की विवेचना में कितनी सुंदर उपमा का श्राश्रय लेकर 'श्रानंद' कहता है—

"अपने काल्पनिक अभाव, शोक, ग्लानि और दुःख के काजल आँखों के आँसू में घोल कर सृष्टि के सुंदर कपोलों को क्यों कलुषित करें ?"

श्रीर श्रागे 'श्रानंद' की सर्वकालीनता प्रमाणित करने के लिये विश्व के श्रादर्श को उदाहरण के लिये प्रयोग करता है। शब्द ये हैं—

" उँह, विश्व विकास-पूर्ण है; है न? तब तिश्व की कामना का मूल रहस्य 'त्रानंद' ही है। त्रम्यथा वह विकास न होकर दूसरा ही कुछ होता।" एक स्थान पर श्रौर भी 'श्रानंद' ने एक बड़ी सुंदर उक्ति कहीं हैं।

"श्रपने दु:खों से भयभीत कंगाल दूसरों के दु:ख में श्रद्धावान् बन जाता है।"—जहाँ कहीं किसी स्वरूप में दु:ख दिखाई देता है, श्रानंद' उसकी निंदा करता है। रसाल के कारुणिक गीत के लिये रसाल को मिड़कता है। चँदुला की विनोद-प्रिय बातों से हर्षित न होकर वह उसके दुखी जीवन से निष्कर्ष-विशेष निकालने लगता है, श्रीर श्रपने निष्कर्ष को, एक बड़े सुंदर रूपक में, श्रोताश्रों को व्यक्त करता है।

"यह जो दु:खवाद का पचड़ा सब धर्मों ने, दार्शनिकों ने गाया है, उसका रहस्य क्या है ? डर उत्पन्न करना ! बिभीषिक फैलाना, जिससे स्निग्ध-गंभीर जल में ऋबोध गित से तैरनेवाली मछली-सी विश्व-सागर की मानवता चारों श्रोर जाल-ही-जाल देखे, उसे जल न दिखाई पड़े ! वह डरी हुई संकुचित-सी, ऋपने लिये सदैव कोई रज्ञा की जगह खोजती रहे । सबसे भयभीत, सबसे सशंक !"

व्यवहार-रूप में त्रानंद का सिद्धांत कहाँ पर गिर जाता है, उसका प्रमाण स्वयं 'त्रानंद' के इन वाक्यों से मिलता है—

"श्रीमती मैं तो पथिक हूँ, श्रीर संसार ही पथिक है। सब श्रपने-श्रपने पंथ पर घसीटे जा रहे हैं, मैं श्रपने को ही क्यों कहूँ। एक त्रण एक युग कि ए, या एक जीवन कि ए; है वह एक ही त्रण, कहीं विश्राम किया, श्रीर फिर चले। वैसा ही निर्मोह प्रेम संभव है। सबसे एक-एक घूँट पीते-पिलाते नूतन जीवन का संचार करते चल देना। यही तो मेरा संदेश है।"

कदाचित् 'त्रानंद' ने स्वयं यह न समभा होगा कि व्यवहार-पत्त में उसके इन वाक्यों का ऋर्थ व्यभिचार भी लगाया जा सकता है। यही पकड़कर 'वनलता' उनको ठिकाने लाती है। 'श्रानंद' का जीवन वास्तव में श्रारंभ से लेकर श्रंत तक एकरस है। श्रंत में जब वह वनलता की दलीलों से कुछ शिथिल पड़ जाता है श्रोर प्रेमलता के प्रति एक श्रव्यक्त गुद्गुदी उसे श्राक्षांत कर लेती है, तब वह श्रपनी स्थित पर सँभलता है। श्रपने सिद्धांत पर पुनः दृष्टिपात करता है, श्रोर उसके खोखलेपन को स्वीकार कर लेता है। उसमें बल था, तर्क था श्रोर मानसिकता थी, परंतु उसमें भावुकता श्रोर मनोत्रेग न था, जिस पर हृद्य टिक सकता। 'श्रानंद' ने इसे श्रंत में ताड़ा श्रोर खोकर ताड़ा। परंतु श्रंत में जो कुछ उसे मिला, वह उसके हृद्य के परिष्कार के लिये श्रलम् था।

इस नाटक की दूसरी उल्लेख्य पात्री 'वनलता' है। यह आश्रम के किव रसाल की गृहिणी है। उसका प्रेम 'रसाल' के प्रति बड़ा तीत्र श्रीर गंभीर है। 'रसाल' किवता में इतना व्यस्त रहता है कि उसे 'वनलता' की श्रंतवेंद्ना का श्रध्ययन करने का श्रवकाश नहीं रहता। 'वनलता' दुखी होकर चारो श्रोर घूमा करती है, उसे कहीं शांति नहीं मिलती। श्रपने पित की किवताश्रों में जहाँ कहीं उसे विरक्ति-भाव देख पड़ता है, वह मर्माहत हृद्य से श्रीर भी तड़प उठती है। उसका सारा दुख यही है कि उसका पित उसके प्रेम का प्रत्युत्तर नहीं देता। उसकी श्रंतवेंद्ना को नहीं सुनता।

दुखी होते हुए भी 'वनलता' विनोद-प्रिय है। वह अपने पित का, जहाँ कहीं अवसर मिलता है, मज़ाक उड़ाती है। उस मज़ाक का परिहास उपहास तक नहीं पहुँचता। 'वनलता' एक विदुषी स्त्री के स्वरूप में सामने आती है। इसलिये रसाल जब व्याख्याता बनने का स्वाँग रचता है, तो वह कैसी चुटकी लेती है—

"छोटी-छोटी कल्पनात्रों के उपासक! सुकुमार सूक्तियों के संचालक! तुम भला क्या व्याख्यान दोगे ?"

इस व्यंग्य में कितना ऋप्रिय सत्य निहित है। 'वनलता' पूर्वीय रमणी का हृदय रखने वाली भारतीय पातिव्रत धर्म से त्र्योत श्रीत होने पर भी सारा बाहरी व्यवहार तथा बातचीत पाश्चात्य महिला के समान करती है। कदाचित् भारतीय रमणी ऐसे व्यंग्य-पूर्ण वाक्य-शल्यों का प्रयोग अपने पति के प्रति न करती, और न पश्चिमीय महिला अपने अन्यमनस्क पति पर इतना उत्कट प्रेम ही दिखाती। इस दुरंगे स्वरूप का निर्माण साभिप्राय किया गया है। ऋरुणाचल ऐसे ऋाश्रम में जहाँ दार्शनिकों की भीड़ है, ऋौर ऊँचे-ऊँचे दार्शनिक तत्त्वों की ऊहापोह के लिये तर्क का अप्रतिहत प्रयोग किया जाता है, वहाँ घूँघटवाली भारतीय रमणी टिक नहीं सकती थी। वादिववाद के लिये उसे पश्चिमीय रंग देना श्रनिवार्य था। पूरी कथा में शिष्ट प्रयोग द्वारा हास्यरस का संचार करने के लिये जिस पात्र को 'प्रसाद' जी ने नियोजित किया है, वह 'वनलता' ही है। चँदुला का विनोद तो जनसाधारण का मन बहलाव है वह उसी के योग्य है। चंचल ख्रौर वाचाल 'वनलता' में भारतीय रमणी का सुंदर स्वरूप किलमिलाते हुए त्रावरण के भीतर प्रकाश की भाँति फूटा निकलता है। पाठकों को यदि करुण और हास्य का कुछ अस्वाभाविक सम्मिष्रण इस पात्र में दृष्टिगत हो, तो ऊपर के विवेचन से उसका निराकरण कर लें।

नाटक में 'वनलता' की उक्तियों का महत्त्व 'त्रानंद' की उक्तियों से कम नहीं है। त्रारंभ में सबसे पहले इसी पात्र के दर्शन होते हैं। इसका पित बातचीत में इसके सामने ठहर नहीं सकता। त्रानंद भी इसकी उक्तियों से घबरा जाता है। वह कह बैठती है—

"केवल पेट की ही भूख-प्यास तो मानव-जीवन में नहीं होती; हृद्य को भी टटोलकर देखा है ?"

संसार का उसे इतना ज्ञान है कि वह समभती है कि 'प्रेमलता' श्रीर 'श्रानंद' की बहस में हृदय ही श्रंत में जीतेगा। उसका पितः

जब वक्तृता देने का प्रयास करता है, तब उसे बहुत छेड़ती है। लोगों को यह अखरता भी है, परंतु वह ऐसा करना अपना अधिकार समक्षती है। वैसे तो वह पित के उपेचा भाव के कारण छलछलाए हुए नेत्र लिए घूमा करती है, और ऐसा माल्म होता है कि यदि किसी ने छेड़ा, तो वह रो देगी. परंतु वह इस अधिकता को अपनी कथोपकथन-पदुता के व्यंग्य में छिपाए रहती है। माड़ू बाले से विवाद करते समय वह उसकी पत्नी का पच्च लेकर प्लेटो और अरस्तू के विचारों को सुनाने लगती है। इससे इस पात्री की विद्वत्ता का पता चलता है, परंतु रह-रहकर उसकी मानसिक स्थित उभर पड़ती है। अपने हृदय को इससे अधिक उसने कदाचित् ही कहीं भी न खोला होगा—

"यही तो, इसे कहते हैं भगड़ा, श्रीर यह कितना सुखद है।
एक दूसरे को सममकर जब सममीता करने के लिये, मनाने के
लिये, उत्सुक होते हैं, तब जैसे स्वगं हँसने लगता है—हाँ, इसी
भीषण संसार में। मैं पागल हूँ। (सोचती हुई करुण मुख-मुद्रा
बनाती है। फिर धोरे-धीरे सिसकने लगती है।) वेदना होती
है। व्यथा कसकती है। प्यार के लिये। प्यार करने के लिये नहीं,
प्यार पाने के लिये। विश्व की इस श्रमूल्य संपत्ति में क्या मेरा श्रंश
नहीं है। इन श्रसफलताश्रों के संकलन में मन बहलाने के लिये,
जीवन-यात्रा में थके हृदय के संतोष के लिये कोई श्रवलंब नहीं।
मैं प्यार करती हूँ श्रीर प्यार करती रहूँ, किंतु मानवता के नाते—
इसे सहने के लिये में कदापि प्रस्तुत नहीं। श्राह! कितना तिरस्कार
है। (सिर भुका-कर सिसकने लगती है।)"

श्रीर श्रागे कहती है---

"संसार में लेना तो सब जानते हैं, कुछ देना ही तो कठिन कार्य है।" व्यंग्य में लपेटे हुए 'वनलता' के ये शब्द ध्रुव सत्य हैं। दूसरे का प्रेम सभी चाहते हैं। 'आनंद' जब बातों में फँसकर 'वनलता' को न समसकर प्रेम करने को स्वयं उद्यत हो जाता है, तब जो मिड़की 'वनलता' देती है, उसकी मेंप का रंग 'आनंद' की आकृति से श्रंत तक नहीं छूटता। 'वनलता' कहती है—

"मैं जिसे प्यार करती हूँ, वही—केवल वही व्यक्ति—मुमे प्यार करे, मेरे हृदय को प्यार करे, मेरे शरीर को — जो मेरे शरीर का सुंदर आवरण है—सतृष्ण देखे। उस प्यास में तृप्ति न हो, एक-एक चूँट वह पीता चले; मैं भी पिया कहूँ। सममे १ इसमें आपकी कोरी दाशिनकता या व्यर्थ के वाक्यों को स्थान नहीं।" अंतिम वाक्य में कैसा मनोहर व्यंग्य है। इसमें विनोद नृहीं, इसमें मानसिकता नहीं। इसमें करुणा से मिला हुआ सत्य पिरहास के रूप में व्यक्त किया गया है। 'आनंद' कुछ सँभलता है और उसे 'वनलता' के इन वाक्यों में कि—

"त्रसंख्य जीवनों की भूलभुत्तैया में अपने चिर-परिचित को खोज निकालना और किसी शीवल छाया में बैठकर एक घूँट पीना और पिलाना।"

एक नवीन आधार मिलता है, जिस पर उसका मन रमता है। उसमें विशाल परिवर्तन हो जाता है। 'वनलता' को भी श्रंत में उसका स्वामी 'पहचान' लेता है। 'श्रेमलता' श्रौर 'श्रानंद' को मिलाकर श्रपने पच्च की विजय श्रौर 'श्रानंद' की दार्शनिक व्याख्या की पोल पर वह चुटकी नहीं लेती, केवल हँसती है। जिस विषय की विवेचना इस रूपक का मुख्य ध्येय है, उहापोह में उभय पच्च के दो पात्र 'श्रानंद' श्रौर 'वनलता' ही हैं। श्रतएव 'वनलता' को 'एक घूँट' की प्रमुख पात्री कहना श्रनुपयुक्त न होगा।

'प्रेमतता' ऋरुणाचल-आश्रम की एक श्रविवाहिता कन्या है। 'श्रानंद' की श्रोर उसका श्राकषण हो जाता है। वह बड़े गौरव श्रोर तर्क के साथ 'श्रानंद' से बहस करती है। 'श्रानंद' की इस भावना को कि दो परस्पर विचारों को परस्पर लड़ा दो, श्रोर तटस्थ की भाँति श्राप उनका भगड़ा देखों, 'प्रेमलता' मट यह कहकर काट देती है कि—

''विचारों का त्राक्रमण तो मुक्ती पर होता है ।"

परंतु फिर भी 'प्रेमलता' कन्या ही है। 'त्रानंद' उसे स्कूली बालिका की भाँति पढ़ाता है और उसे बोलने का भी अवकाश नहीं देता। 'प्रेमलता' जब 'त्रानंद' के मुलम्मावादी वाग्जाल को स्पष्ट नहीं कर पाती है, तो 'त्रानंद' उसकी खिल्लियाँ उड़ाता है। इसी वाग्विलास में अनजाने वह 'आनंद' पर आसक्त हो जाती है। और 'आंद' की रूखी बातों से खीभकर कहने लगती है—

"त्रानंद, त्रानंद, यह तुम क्या कह रहे हो ? इस स्वच्छंद प्रेम में तुमसे क्या त्राशा ?"

श्रागे भी कहती है-

"यह कितनी निराशामयी शून्य कल्पना है।"

'प्रेमलता' संगीत-प्रिय है। वह जो पहला गाना गाती है, वहीं बड़ा मार्मिक है। उसकी पहली कड़ी इस प्रकार है—

> ''जीवन-वन में उजियाली है। यह किरनों की कोमल घारा बहती ले ऋनुराग तुम्हारा; फिर भी प्यासा हृदय हमारा। व्यथा घूमती मतवाली है।"

इस गाने ने प्रेमलता की मनोभावना को 'त्रानंद' तक बहुत स्पष्ट शब्दों में पहुँचा दिया होगा। जीवन रूपी वन-खंड प्रदेश में प्रकाश-ही-प्रकाश है। इस वनखंड को प्रकाश करने वाली किरणें तुम्हारा ( आनंद का ) स्नेह लेकर धारा की भाँति प्रवाहित हो रही हैं। अर्थात तुम्हारा सर्वदेशी प्रेम जीवन भी प्रत्येक पिरिथित तक पहुँचता है; परंतु फिर भी मेरा हृदय प्यासा ही है। अर्थात आपके स्वच्छंद प्रेम में मेरी प्रेम पिपासा तृप्त नहीं होती, और व्यथा पागल की भाँति मतवाली होकर घूम रही है। अर्थात् मुम्ने कष्ट-ही-कष्ट है। साथ ही-साथ इस पद में परोत्त की ओर भी संकेत है। उस अखंड सत्ता का आलोक जीवन के प्रत्येक भाग पर पड़ता है, और उसकी द्या प्रत्येक परिस्थिति में उपलब्ध है। परंतु फिर भी उपासक का ससीम हृदय असीम हृदय-विरह में तीव वेदना अनुभव करता है। यह परिस्थिति उस समय तक रहती है, जब तक ससीम कु। असीम से पूर्ण तादात्म्य न हो जाय।

'प्रसाद'जी की और भी किवताओं में ऐसी परोच्च की मलक मिलती है, और इसी कारण वे रहस्यमयी हो गई हैं। 'प्रेमलता' 'श्रानंद' के साथ-ही-साथ दिखाई देती है। दूसरा गान—जलधर की माला'—भी प्रेमलता ही गाती है। यह उपयुक्त है कि कोमल कंठ का श्रायोजन श्रविवाहिता 'प्रेमलता' के ही लिये किया जाय, नहीं तो तर्क-प्रिय 'श्रानंद' को उसमें मादक श्राकर्षण कैसे दीखता। जिस समय 'वनलता' और 'श्रानंद' का तर्क होता है, श्रीर 'श्रानंद' परास्त होकर श्रपने सिद्धांत का खोखलापन देखने लगता है, उस समय 'प्रसाद' जी 'प्रेमलता' को वहाँ से हटा देते हैं। यह किया सामिप्राय है। 'वनलता' खुलकर बात कर सकती है, श्रीर 'प्रेमलता' श्रपने प्रियतम का पराभव नहीं देखने पाती। श्रंत में दोनों का परिण्य हो जाता है। प्यासी 'प्रेमलता' को प्रेम मिल जाता है, श्रीर रूखे 'श्रानंद' को श्रपनी मूल ज्ञात हो जाती है।

'रसाल' इस ऋभिनय का चौथा पात्र है। इसका एक उपयोगी स्थान है। 'रसाल' की प्रतिकृति संसार में बहुत तो न होंगे, परंतु ्रहोंगे अवश्य । वह अंतर्जगत् में इतना लीन रहता है कि उसे बाह्य जगत् का कम ध्यान रहता है । उसके मनोभाव की सुंदर व्याख्या स्वयं उसकी पत्नी बड़े अन्हें शब्दों में करती है—

"निरीह भावुक प्राणी जंगली पित्तयों के बोल, फूलों की हँसी श्रीर नदी के कलनाद का अर्थ समम लेते हैं, परंतु मेरे श्रंतनीद को कभी सममने की चेष्टा भी नहीं करते।"

विद्या-व्यसनी, कला-प्रेमी और किव अपने आप ही में डूबा रहता है। हमीं लोगों में कितने 'रसाल' मिल सकते हैं। यह बात नहीं कि 'रसाल' पत्नी को चाहता न हो। परंतु 'वनलता' के प्रेम की गहनता और तीव्रता का वह अनुमान ही न कर सकता था, और इसी कारण उसका प्रत्युत्तर देने में वह सर्वथा असमर्थ था। यह उसकी सजग उपेत्ता न थी, बरन् अनजाने का अपराध था, परंतु इसमें 'वनलता' को बड़ी ठेस लगती थी। वह जो एकाप्रता और तन्मयता चाहती थी, वह 'रसाल' उसे नहीं दे सकता था। कारण यह था कि उसकी वृत्ति एक दूसरी ही ओर लीन थी—किवता-देवी की आराधना में। वह उसी ओर तन्मय था।

हाँ, तो यह न सममना चाहिए कि 'रसाल' अपनी पत्नी को उपेन्ना-भाव से देखता था। वह उसे विनोद द्वारा प्रसन्न रखने का प्रयत्न करता था। पीछे से आकर वह अपनी पत्नी के नेत्र बंद कर लेता है। उसके पहनने के लिये सुंदर साड़ी ले आता है। उसे वाक्-चातुरी से रिमान का भी प्रयत्न करता है। जब वनलता न पहचान सकी, तो रसाल कहता है—

"जानोगी कैसे लता! मैं भी जानने की, स्मरण होने की वस्तु होऊँ तब न ? अच्छा तो है, तुम्हारी विस्मृति भी मेरे लिये स्मरण करने की वस्तु होगी।"

परंतु इन बातों में हृद्य का साचात्कार नहीं। वे केवल मन की • गढ़ी हुई कवि की बातें हैं, जिससे उसकी पत्नी धोखे में त्राकर कवि का प्रेमालाप सममे । परंतु 'वनलता' मूर्ख न थी। बातें उसे भी बनाना त्राती थीं। वह यह जानती थी कि 'रेसाल' प्रेम से त्राकृष्ट होकर उसके पास नहीं आया है, वरन् उसका आना साभिप्राय है। वह केवल यह चाहता है कि उसकी पत्नी भी उसके संदर भाषण को सुने, जो वह 'त्रानंद' के परिचय में दैना चाहता है, श्रीर सबके साथ 'वाह-वाह' करे । कलाविद् की यह निश्छल त्र्याकांचा जिंदनीय तो नहीं कही जा सकती, परंतु इसकी पूर्ति के लिये पत्नी को प्रेम करने का स्वाँग स्वयं पत्नी से करना, जो सारे मनोभाव से ऋभिज्ञ है, कपट की पराकाष्टा है। संभव है, कदाचित् 'रसाल' यह समभता हो कि ऐसा न करने से उसकी पत्नी भाषण में न जायगी परंतु यह उसका भ्रम था। वह 'वनलता' के हृद्य को अच्छी तरह परख नहीं पाया। चलने का प्रस्ताव वह बड़ी समभदारी के साथ रखता है, परंतु यह स्पष्ट लिचत हो जाता है कि यही उसके त्राने का प्रधान कारण है। रह रह-कर वह अपने जाने की व्ययता दिखाता है। पत्नी से बात करने में उसकी अन्यमनस्कता प्रदर्शित होती है। जो-जो विवाद 'वनलता' उठा देती है, वह उसे टाल देता है। हाँ, जब उसकी कविता की चरचा होने लगती है, तब वह मनोयोग से वाग्विलास करता है स्त्री का विनोद अथवा उसकी फटकार से वह जुड्ध नहीं होता। वह कदाचित अपने को अपराधी समभता है और पत्नी की वचन-बागावली को सुनी-श्रनसुनी कर देता है।

व्याख्यान के समय 'वनलता' 'रसाल' को बहुत टोकती और बनाती है, परंतु वह तनिक भी खुन्ध नहीं होता। कहीं-कहीं पर वनलता की बातें शिष्टता की परिधि का भी उल्लंघन कर जाती हैं, और लोग उसे बुरा भी मान जाते हैं, परंतु अपराधी 'रसाल' वि० वि०—६ ्रमूक की भाँति सब सहन कर लेता है। 'रसाल' के चरित्र से यिह विद्वत्ता त्रौर कवित्व-गुण बहिष्कृत कर दिये जायँ, तो वह 'रिपवान् विकिल' की प्रतिकृति हो सकता है। भाषण देते-देते वह घबरा जाता है। 'वनलता' उस पर कबतियाँ कसती जाती है।

विद्वान् होते हुए भी 'रसाल' का कोई निजी चरित्र नहीं है। वह पवन की दिशा विज्ञापन करनेवाले मंडे की भाँति दूसरे के प्रवाह में वह जाता है। बिना चूँ किये वह अपनी कविता के संबंध में मान लेता हैं—

'मैं स्वीकार करता हूँ कि यह (दु:खात्मक काठ्य) मेरी कल्पना की दुर्वलता है। मैं इससे बचने का प्रयत्न करूँगा।"

त्रीर फिर 'त्रानंद' से इतना प्रभावित हो जाता है कि उसके प्रेम-विषयक सिद्धांत को उससे भी अधिक वेगे के साथ उद्बोधित करने लगता है। एक स्थान पर अपने संभाषण में कहने लगता है—" सीखिए कि हम मानवता के नाते स्त्री को प्यार करते हैं।" वास्तव में यह सिद्धांत उसके व्यवहार पत्त का समर्थन करता है। परंतु जहाँ 'वनलता' इस उक्ति पर एक विवाद छेड़ देती है, तो चुप होकर बैठ जाता है। उसमें विवाद-शक्ति बिल्कुल नहीं है। 'चँदुला' से बात करने में 'हाँ-हूँ' के अतिरिक्त कोई शास्त्रार्थ करने की आवश्यकता न थी, और वहाँ पर हम 'रसाल' को बातचीत करते पाते हैं।

त्रंत तक 'रसाल' 'त्रानंद' की नतों में रहा। उसी के सिद्धांत मन में जमे रहे। इससे वह अपने अपराध को न्याय-संगत प्रमाणित कर सकता था, परंतु अंत में जन उसने 'आनंद' और 'वनलता' की नातचीत सुनी, और अपनी स्त्री के अनन्य भाव के प्रेम की परीचा नेत्रों के समच ले ली तथा 'आनंद' का खोखलापन भी देखा, तो सहसा अपनी पत्नी से कहने लगता है—"प्रिये! आज तक में आंत था। मैंने आज पहचान लिया। यह कैसी भूलभुलैया शी।" प्रसाद जी ने यह परिवर्त्तन सहसा उपस्थित नहीं किया। दर्शक इसके लिये तैयार रहते हैं, द्यतएव इसमें द्यस्वाभाविकता नहीं।

'चँदुला' एक विदूषक हैं। 'श्रानंद' के लिये वह सीमित प्रेम की परिधि में श्रानंद लेनेवाला कीड़ा है। परंतु किव का श्रिमप्राय उसके द्वारा जीवन की एक विशेष परिस्थित पर प्रकाश डालना है, जो नितांत सत्य हैं। ज्यंग्य श्रीर परिहास की मीठी चीनी में लपेटकर वह जीवन का कड़ श्रापन कंठ के नीचे उतारने का प्रयास करता है। विज्ञापन लगी हुई उसकी खोपड़ी को देखकर जब 'रसाल' कहता है कि तुमने यह क्या महापन श्रंकित कर रक्खा है, तो कितनी शीव्रता के साथ 'चँदुला' उत्तर देता है—"प्राय; लोगों की खोपड़ी में ऐसा ही भहापन भरा रहता है। में तो उसे निकाल बाहर करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। श्रापको इसमें सहमत होना चाहिये। यदि इस समय श्राप लोगों की कोई सभा, गोष्ठी या ऐसी ही कोई समिति इत्यादि हो रही हो, तो गिन लोजिये; मेरे पच्च में बहुमत निकलेगा।" यह कितना श्रिय सत्य है। शेक्सपियर श्रीर कालीदास के विदूषकों की भाँति 'चँदुला' भी मूर्खता श्रीर सज्ञानता का एक श्रनोखा सम्मिश्रण है।

विद्षक रखने की परिपाटी प्रायः सभी प्राचीन नाटककारों ने स्वीकार की है। केवल भवभूति ही इस नियम के अपवाद हैं। नाटक के लच्चणकारों का मत है कि विद्षक का प्रादुर्माव नाटकों में धार्मिक दृष्टि से किया गया है। वास्तर में नाटकों का इतिहास यह बतलाता है कि उनका प्रारम्भ धार्मिक भावनाओं के प्रदर्शन से हुआ। यूनानी नाटकों में भी 'क्लाउन' एक प्रकार का विद्षक ही है। कुछ लोगों की यह धारणा है कि यूनानियों ने वास्तव में अपने नाटकों में 'क्लाउन' का समावेश विद्षक के अनुकूल ही किया है।

पश्चिमी विद्वान विदृषक के संबंध में अपना अपना भिन्न मत रखते हैं। 'लेवी' साहब का कहना है कि वह नायक और नायिक का समाचार-वाहक था। दोनों में प्रेम उत्पन्न कराना उसका काम था। 'केनाव' साहब का कहना है वह केवल एक 'मसखरा' व्यक्ति था, जिसे च्राग्-च्राग् विनोद करना अभीष्ट था। 'कीथ' साहब का यह ऋनुमान बहुत-कुछ ठीक प्रतीत होता है कि विदूषक एक विद्वान् ब्राह्मण् होता था। उनका कहना है कि भवभूति भी एक ब्राह्मण् थे। अतएव उन्हें एक ब्राह्मण् को 'मसखरा' बनाकर उसके कपड़े श्रौर मुँह रँगवा कर जनता के सामने उसकी हीनावस्था दिखाना अभीष्ट न था। संस्कृत नाटकों में 'प्राकृत' भाषा निम्न कोटि के एत्र अथवा स्त्रियाँ बोलती हैं। विदूषक को भी संस्कृत नाटककारों ने 'प्राकृत' ही बुलाना ठीक समर्फा था। अतएव यह भी उनके अपमान का कारण था। विनोद-प्रिय कालिदास चाहे इसे पसंद करते, परंतु काव्य का उच्च श्रीर गम्भीर सिद्धांत रखने वाले भवभूति इसे पसंद न करते थे। सम्भव है कि 'कीथ' साहब की कल्पना ठीक हो।

परंतु एक बात और भी है। कालिदास गुप्तों के समृद्धशाली युग में रहे हैं। राज सम्मान के वे सदैव पात्र रहे हैं। दुःख की अनुभूति उन्हें स्वप्न में भी न हुई थी। सर्वत्र आनंद-ही-आनंद और प्रकाश ही प्रकाश उन्हें मिलता रहा है। उनकी प्रत्येक पंक्ति में निर्द्धदता और विनोद-प्रवाह की लहर दृष्टिगत होती है। अतएव उन्होंने विदृषक की व्यवस्था करके अपने आनंद-श्रोत को द्विगुणित रूप से प्रवाहित कर दिया। उनके परवर्ती कवियों ने इनका अनुकरण कर विदृषक की प्रथा चला दी।

भवभूति पर भगवान् इतने प्रसन्न थे कि उन्हें द्रिद्रता के कारण अपना घर छोड़कर सात सौ मील दूर उज्जैन आना पड़ा। करुणा की अनुभूति से उनका जीवन करुणामय हो गया।

एको रसः करुण एव निमित भेदा-द्मिन्नः पृथक् पृथगिवश्रयते विवर्त्तान ।

भवभूति केवल करुणा को ही मुख्य रस मानते के उन्हें विनोद की बातें त्रोछी मालुम होती थीं। भावनात्रों की गहनता, मनो-वृत्तियों का उफान, कल्पनात्रों की जटिलता का हास्य-रस में कोई स्थान नहीं है। वास्तव में उनके मनोभाव का त्रनुशासन ही इस प्रकार किया गया था कि उसमें हास्य-रस का पूर्ण प्रस्फुटन होना त्रसम्भव था। यही कारण है, कि 'भाण्डायन' त्रौर 'सौधातिकी' उत्तर-रामचरित्र में हास्य-रस के उत्पन्न करने में यथेष्टरूप से सफल नहीं होते। उनके हास्य-रस में भी करुणा की त्रहश्य पुट है। उन्हें करुणा में ही त्रात्यंत त्रानंद त्राता है।

हमारे देश के नाटककारों ने समाज की व्यवस्था को ज्यों-का-त्यों स्वीकार कर लिया है। उनमें दार्शनिक असंतोष दृष्टिगृत नहीं होता। यूनानी नाटकों की भाँति समाज की व्यवस्था के प्रति आवाज उठाने की प्रणाली उनमें नहीं है।

भवभूति पहले नाटककार हैं जिन्होंने इस चित की पूर्ति की। समाज के अन्याय के प्रति, जो उसने रामचंद्र के प्रति किया था, उन्होंने हमारा ध्यान आकृष्ट किया। दार्शीनक असंतोष की फलक तो उनके नाटक-भर में दिखाई देती है। ऐसी अवस्था में उनके मनोभाव विनोद की ओर कैसे अप्रसर हो सकते थे?

यही कारण है कि भवभूति ने विदृषक को अपने नाटकों में स्थान नहीं दिया।

कुराल नाटककारों को, हास्यरस के निरूपक पात्रों को एक स्रोर तो भद्देपन से बचाने का प्रयत्न करना पड़ता है स्रोर दूसरी स्रोर वे कहीं स्रनाकर्षक न हो जायँ इसका ध्यान भी रखना पड़ता है। हास्यरस के संपादन के साथ-साथ प्रसंग में उनका स्रवाध प्रयोजन भी उपस्थित करना पड़ता है। इन सब बातों को दृष्टि में रखकर हम निस्संकोच कह सकते हैं कि 'चँदुला' बहुत अंश तक सफल विदूषक है। उसमें स्वामाविकता लाने का काफी प्रयत्न किया गया है। बहुत से विदूषक हास्यरस के उद्दे के का एक-मात्र साधन स्वामाविकता से कोसों दूर बेसिर-पैर की बातों को बकने लगना सममते हैं। चार आने के टिकट वाले चाहे जितने वेग से इन प्रदर्शनों पर अट्टहास करें, परंतु शिष्ट जनों को इससे संतोष नहीं होता। ऐसा विनोद मानव-मावना की गहनता को स्पर्श न करके केवल इंद्रियों के। थोड़े काल के लिये गुदगुदा देता है। परंतु 'चँदुला' का हास्य इस कोटि से ऊपर है।

'चँदुला' से एक काम लेखक ने और लिया है। 'आनंद' सुखसुख चिल्लाता है, आनंद-आनंद उद्घोषित करता है। सुख और
आनंद की अनुभूति पृथक पृथक लोगों को किन साधनों से होती
है, इस पर ज्याख्याता का ध्यान न गया था। सुख के उपकरण का
कैसा विकृत रूप 'चँदुला' उपस्थित करता है—"आश्चर्य क्यों होता
है, महोदय! मान लिया कि आपको मेरा विज्ञापन देखकर आनंद
नहीं मिला, न मिले; किंतु इन्हीं पंद्रह दिनों में जब मेरी श्रीमती
हार पहनकर अपने मोटे-मोटे अधरों की पगडंडी पर हँसी को
धीरे-धीरे दौड़ावेंगी, और मेरी चँदुली खोपड़ी पर हल्की-सी
चपत लगावेंगी, तब क्या आँखें मूँदकर आनंद न लूँगा—आप
ही कहिये। आपने विवाह किया है ती।" आनंद घबरा जाता
है और कहने लगता है— "अंतरात्मा के उस प्रसन्न गंभीर उल्लास
को इस तरह कद्यित करना अपराध है।" 'चँदुले' की सहायता से
'आनंद' की भी समीचा हो जाती है। हमारा विश्वास है कि
'चँदुले' का पात्रत्व सजीव और रोचक है।

'भाड्वाले' का श्रायोजन करके अरुणाचल को साबरमती अथवा शांतिनिकेतन के श्रनुकूल बनाने की चेष्टा की गई है। पढ़ा- तिखा व्यक्ति माड़ लगाकर इस आश्रम में केवल इसलिये जीवन-निर्वाह करता है कि उसे शांति मिले। परंतु उसकी स्त्री में त्याग के भाव त्रभी नहीं त्राए। वह उजली साड़ी त्रीर सितार के लिये उससे भगड़ती। उनके प्रवेश से 'त्रानंद' की मंडली में सीमित प्रेम के विरूप स्वरूप का एक और प्रदर्शन समन्न आ जाता है। साथ-ही-साथ स्वास्थ्य, सरलता श्रीर सींदर्य के व्यवहार का श्रभाव भी सामने चित्रित हो जाता है। वनलता के यह कहने पर कि 'तुम तो सममत्रार हो।" माडूवाला कैसी सुंदर मीठी चुटकी के स्वरूप में तथ्य का स्वरूप खड़ा करता है। वह कहता है—"हाँ, देवि! कितु सममदारी में एक दुर्गुण है। उस पर अन्य लोग चाहे कितने ही अत्याचार करें, परंतु वह नहीं कर सकता, ठीक-ठीक उत्तर भी नहीं देने पाता।" किस प्रकार लोग प्राचीनों की दुहाई देकर व्यावहारिक जीवन में अपने मन की दुर्बलता को त्र्यादर्श के रूप में प्रतिपादित करते हैं, इसकी अभिव्यक्ति 'वनलता' के वाक्यों में देखकर 'माड्वाला' बिगड़कर दो-चार प्राचीनों के नाम लेकर नितांत प्रतिकूल सिद्धांत उसी तर्क से सामने रखता है, जिस तर्क के। 'वनलता' सममती है। लोग अवाक रह जाते हैं। 'माड़्वाले' के इन् शब्दों में कितनी सत्यता निहित है, इसको पाठक स्वयं समभ लेंगे-

" उन्होंने इन बातों क्लो जिस रूप में समका था, वैसी मेरी श्रोर श्रापकी परिस्थित नहीं, समय नहीं, हृदय नहीं।"

जीवन का आदर्श स्पष्ट करते ही उसकी पत्नी समम जाती है। दोनों ख़ुशी-ख़ुशी विदा होते हैं।

'मुकुल' एक तकशील व्यक्ति है। किसी भी बात को जमने नहीं देता। कौतूहल से परिपूर्ण, उत्सुकता से खोत-प्रोत, वाग्-विदग्धता से संयत वह इधर-उधर भ्रमण करता है। परंतु उसका कोई विशेष महत्व रूपक में नहीं है। 'कुंज' श्रीर माडू वाले की पत्नी भी श्रमय छोटे श्रभिनेता हैं। उनका कोई उपयोगी महत्व नहीं।

श्रहणाचल एक ऐसा स्थान है, जहाँ श्रादर्श-वादियों का जमघट है। ज्ञान की प्रत्येक दिशा के न केवल तार्किक वाद-विवाद ही वहाँ होते हैं, परंतु उनके व्यवहार-रूप देने का यह श्राश्रम एक श्रद्धितीय प्रयोग-शाला है। प्रत्येक व्यक्ति श्रादर्श तक पहुँचने का प्रयत्न करता है। इस दृष्टि से वर्तमान साबरमती श्रथवा शांति-निकेतन से उसकी थोड़ी-बहुत समता दी जा सकती है, परंतु इस समता को श्रधिक दूर तक नहीं ले जाया जा सकता। श्रहणाचल विवाद-शाला श्रधिक श्रीर प्रयोग-शाला कम है।

भारतीय नाट्यकला की परिपाटी के अनुसार 'एक घूँट' दु:खांत है। उसमें भावों की जटिलता के साथ भाषा की भी दुरुहता स्पष्ट है। अतएव इसका बहुत-सा भाग अभिनय के योग्य नहीं। श्रोता श्रोर द्रष्टा श्रभिनय करनेवाले श्रभिनेतात्रों को रोककर यह नहीं कह सकते कि अमुक गाना अथवा अमुक भाषण का भाव अथवा भाषा हमारी समम में नहीं आई. अतएव इनको दोहरा दो। ऐसा करने से रस की निष्प्राप्ति में व्याघात उपस्थित होता है श्रीर श्रमिनय-श्रानंद में बाधा पड़ती है। श्रतएव जिन नाटकों में ऐसे कठिन स्थल और गाने आ जाते हैं, वे अभिनय करने के योग्य नहीं रह जाते। 'एक घूँट' में ऐसे कई स्थल हैं, जिसे साधारण लोगों की तो बात ही क्या है, बड़े-बड़े-विद्वान दो-तीन बार बिना पढे ऋर्थ नहीं समम सकते। यही बात 'प्रसाद' जी के प्रायः सभी नाटकों के लिये है। इस कारण कुछ लोग 'प्रसाद' जी के नाटकों को नाटक ही नहीं कहते। यदि नाटक का उद्देश्य केवल दृश्य काव्य श्रौर श्रभिनय ही है, तो श्रवश्य यह श्रारोप प्रसादजी पर लगता है, परंतु श्रंतिम सम्मति देने के पूर्व हमें भारतीय प्राचीन संस्कृत-साहित्य पर एक दृष्टिपात कर लेना चाहिए।

हृद्य के कसमसाते भावों का कवि किसी-न-किसी रूप में बाह्यजगत् में व्यक्त करेगा। दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य दोनो प्रणालियों को अपनी रुचि के अनुकृत वह प्रहण करेगा। दृश्य काव्य का बाहरी स्वरूप लेकर उसे केवल श्राव्य प्रधान बना देना ऋथवा श्रव्य काव्य का स्वरूप ऋंगीकार कर उसमें दृश्य काव्य के स्वरूप-विधान का प्राबल्य कर देना कवियों ने श्रीर नाटककारों ने कभी अनुचित नहीं सममा। अपनी सुविधा और भावना के अनुकूल उन्होंने हेर-फेर कर लिए हैं। केशव की रामचंद्रिका में तो इतने सुंदर कथोपकथन हैं कि उनको पढ़ने श्रीर सुनने में उतना श्रानंद नहीं श्राता, जितना उनके श्रामनय में। गोस्वामीजी की रामायण तो प्रत्येक धनुष-यज्ञ ऋौरू रामलीला में अभिनय की जाती है; परंतु तो भी वह एक अन्य कान्य ही है दृश्य काव्य नहीं। दूसरी त्रोर उत्तररामचरित, मुच्छकटिक, वेग्गीसंहार अभिनय करने के लिये भाषा और भाव दोनो ही दृष्टि से दरूह हैं। भारतवर्ष में कभी भी ऐसा समय नहीं रहा होगा जब भवभूति के बड़े-बड़े समास एक ही बार सुनकर द्रष्टा अवगत कर लेते होंगे । श्रतएव यह निष्कर्ष निकला कि ये सब दृश्य काव्य पढ़ने और मनन करने की दृष्टि से निर्माण किए गए हैं, अभिनय की दृष्टि से नहीं। प्रसादजी ने भी इसी प्राचीन प्रणाली का अनुसरण किया है, कोई क्रांति उपस्थित नहीं की। उनके नाटक पढ़ने, मनन करने और सममने की चीज़ें हैं।

हमें यह भी समम लेना है कि केवल श्रभिनय की हिष्ट से लिखे गए उत्तम नाटकों के लेखकों के समय कितनी कठिनाइयाँ रहती हैं। ज्ञान-विभिन्नता श्रौर रुचि-वैचित्र का एकांत एकीकरण कितना कठिन है, इसको वे ही लोग सममते हैं। संजीदगी श्रौर भोंडेपन के बीच एक बहुत ही मिलमिलाती हुई पतली रेखा है। यदि किव उसे पकड़ सका, यदि नाटककार ने उस पर श्रपनी उँगली

्रख ली, तो उसे सफलता मिलती है, श्रन्यथा वह उपहासास्पद ही होता है। जिस चितिज पर लोक-रुचि श्रीर शिष्ट-रुचि का मेल होता है, वहाँ तक पहुँचना बहुत ही कठिन कार्य है। बहुधा देखा गया है कि जिस नाटक से शिष्ट जनों का रस-प्राप्त होती श्रीर श्रानंद मिलता है, उसे साधारण लोग पसंद नहीं करते। वे अपनी मन-बहलाव केवल भड़-कीली सीन-सीनरी श्रथवा पाउडर लगी हुई अाकृतियों से कर लेते हैं। करुणा के उद्रेक करनेवाले गान को वारविलासिनी के प्रग्रय-वाग्रिज्य का पोषक समभ कर करतल-ध्वनि करने लगते हैं। दूसरी त्रोर जिस गाने श्रथवा जिस कथा-विन्यास श्रथवा पात्र में लोक-रुचि निमन्त होती है उसे शिष्ट लोग यह कहकर 'कुछ नहीं है, भदी है' टिप्पग्री करते हैं। त्रतएव उस सची लोक-रुचि को जो एकदेशीय, एक-कालीन न होकर सर्वदेशीय श्रोर सर्वकालीन है, श्रोर उस काव्य-निष्पत्ति का पहिचानना, जो अधिक लोगों को अधिक काल तक सुखपद हैं, कोई साधारण कार्य नहीं। हमें तो हिंदी में रामचिरत-मानस के अतिरिक्त अभी दूसरा कोई ऐसा ग्रंथ दिखाई नहीं पड़ा।

श्रीर नाटकों की भाँति 'एक घूँट' भी विद्वानों के लिये प्रण्यन किया गया है, श्रतएव उसमें दुरुहता का श्राचेप लगाना व्यर्थ है। इसी हिंद से कथोपकथन भी लंबे श्रीर गंभीर हैं। किस स्थितिवाले पात्र के मुख से क्या कहलाया जाता है यदि वह बाह्य जगत् के वर्तमान श्रनुभव से नहीं मिलता, तो लोग उसे मत् श्रस्वा-भाविक कहने लगते हैं। हम इसे श्रनधिकार चेष्टा श्रीर काव्य-श्रनुशीलन की कभी सममते हैं। यथार्थवाद का मंमावात हम लोगों में से कुछ श्रालोचकों श्रीर लेखों पर भृत की त्रह सवार है। किव किसी दूसरे जगत् का भी कुछ कह सकता है, ऐसे देश की भी श्रभिव्यक्ति हो सकती है, जहाँ मछुवे भी शास्त्रार्थ करें। श्रादर्श की भावना यथार्थवादी की सांसारिक दैनिक घटनाश्रों की उद्-

भावना से कहीं अधिक श्रेयस्कर है। मोपासाँ चाहे कुछ भी कहें, मुक्ते तो व्यास और वाल्मीकि स्मरण हो आते हैं। यहाँ हम इस विवाद को तूल देना नहीं चाहते। बड़े नाटकों की समीचा में इस मत की व्याख्या अधिक समीचीन होगी। 'एक घूँट' में कोई ऐसी बात नहीं। 'फाड़ूवाला' भी उपाधि-धारी श्रेजुएट है, अतएव उसका कथन, प्रदर्शन न अस्वाभाविक है और न अनुपयुक्त।

हाँ, एक बात प्रसादजी की लोगों को खटकती है। वह कठिन-से-कठिन शब्द ढूँ द-ढूँ दकर रखते और साधारण बोल-चाल के शब्दों का तिरस्कार करते हैं। 'गेरुश्चा पहाड़' न कहकर वह 'श्ररुणाचल' कहेंगे। 'बातचीत' न कहकर 'वाग्विलास' कहेंगे। रोने के स्थान में कंदन, प्रकाश के स्थान में श्रालोक सर्वन्न मिलेंगे। संस्कृत-साहित्य के बान से वह इतने श्रोत-प्रोत हैं कि उनके लिये ये शब्द सरलता से निकलते चले श्राते हैं। कहीं पर शब्द-दारिद्र के कारण कोई भरती नहीं है। जहाँ पर यह बात खटकती है कि बोल-चाल के मुहावरेवाले शब्दों से श्रिश्वक रोचकता श्रोर स्वाभा-विकता का संचार हो सकता था, वहाँ यह बात भी सबको माननी पड़ेगी कि प्रसादजी ने सेकड़ों की संख्या में ऐसे शब्दों का निर्माण किया होगा, जो ग्रुद्ध संस्कृत की धरोहर हैं, श्रोर जिनके भाव भी हिंदी-शब्दों में न थे। प्रसादजी एक-श्राध फारसी-शब्द भी प्रयोग करते हैं, किंतु बहुत कम।

श्रभितय के श्रनुपयुक्त होने पर भी स्थान-स्थान पर श्रभितय का पूर्ण श्रायोजन 'एकघूँट' में मिलेगा। पात्रों का उपयुक्त संचालन तथा श्रावश्यकतानुसार प्रवेश सर्वत्र मिलेगा। श्रपनी भावना के श्रनुकूल प्रत्यच्च से परोच्च का संकेत भी स्थान-स्थान पर मिलता है। उदाहरण के लिये कुछ स्थल दिये जाते हैं --

खोल तू ऋव भी ऋाँखें खोल ! जीवन-उदिघ हिलोरे लेता, उठती लहरें लोल। छुवि की किरनों से खिल जा तू, ग्रमृत-भाड़ी सुख से भिल जा तू। इस ग्रनंत स्वर से मिल जा तू, बाणी में मधु घोल। जिससे जाना जाता सब गृह, उसे जानने का प्रयत्न! ग्रह! भूल श्रीर श्रपने को मत रख जकड़ा, बंधन खोल।

'बहती श्रनुराग तुम्हारा' परोच्च की स्रोर कैसी सुंदर भावना है।

प्रकृति-वर्णन प्रसादजी का बड़ा अन्द्रा है। पुराने हिंदी-किवयों में एक प्रकार से इसका अभाव सा है। सूर और तुलसी भी प्रकृति के किव नहीं हैं। सेनापित कदाचित् प्रकृति के अच्छे किव हैं पर वे भी प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता से प्रभावित नहीं होते। वर्तमान युग के किवयों में प्रसादजी का स्थान काकी ऊँचा है। कहानियों में प्रमचंद्रजी प्रकृति-वर्णन अच्छा करते हैं। उसमें और प्रसादजी के वर्णन में बड़ा साम्य है। सुन्नाध भाषा लिखने के कारण प्रमचंद्रजी का वर्णन अधिक हृद्यप्राही होता है, परंतु प्रसादजी का वर्णन अधिक हृद्यप्राही होता है, परंतु प्रसादजी का वर्णन अभिव्यक्ति की नाम रहते हैं, और न उनकी निजी अकेली सत्ता की अभिव्यक्ति की जाती है, वरन बाद के संस्कृत-किवयों की भाँति का प्रकृति-वर्णन आकर्षक होता है। मनुष्य की किया-कलाप से लिपटा हुआ प्रकृति

का स्वरूप प्रसादजी सामने रखते हैं। श्रीर वह भी मधुर स्वरूप में। वाल्मीकिजी की भाँति श्रथवा राजा रघुराजसिंह श्रथवा जायसी की भाँति नहीं। उसमें भावों का उत्कर्ष होता है, हृदय पर प्रभाव पड़ता है। श्रक्णाचल का वर्णन छोड़कर इस प्रंथ में प्रसादजी का प्रकृति-वर्णन श्रन्यत्र कहीं नहीं है। श्रतएव हम यहाँ इस प्रसंग के छोड़ते हैं। नाटक में प्रकृति-वर्णन के स्थान में प्रकृति-प्रदर्शन होता है, श्रतएव एक नाटककार के इस संबंध में सीमित श्रिष्ठारों से काम लेना पड़ता है।

इतनी त्रालोचना के पश्चात् हम उन कुछ बातों का निदर्शन करा देना देना चाहते हैं, जो 'एक घूँट 'में खटकनेवाली हैं।

पृष्ठ ११ में जिस. शृंगार भाव के विप्रलंभ में त्रोत शोत होकर 'वनलता' त्रपने स्वामी के स्मरण कर रही है, उससे त्रोर उसके तुरंत कहे हुए इन वाक्यों से कुछ मेल नहीं मिलता—

'.... श्रच्छा, मैं भी खूब छकाऊँगी, तुम लाग बड़े दुलार पर चढ़ गई हो न।"

'वनलता' का अकेले में पित से कहना—'' व्याख्यान ! तुम कब से देने लगे ? तुम तो किव हो किव, भला तुम व्याख्यान देना क्या जाना, और वह विषय कौन-सा होगा, जिस पर तुम व्याख्यान दोगे ? ''

पित के लिये इतने तिरस्कार-युक्त शब्द कहना, जबिक उसका पित-प्रेम इतना प्रगाढ़ है, एक आदर्श महिला का काम नहीं हो सकता। इसी प्रकार अन्यत्र भी अपने पित की वह खिल्लियाँ उड़ाती है।

कहीं-कहीं पर प्रसादजी दुरूह हो जाते हैं और कठिनता से समभ में आते। नीचे दी हुई कविता का क्रम अस्पष्ट और दुरूह है, केवल भाव-ही भाव समभ में आता है— जलघर की माला,
धुमड़ रही जीवन घाटी पर जलघर की माला।
ग्राशा- लितक का कॅपती थर-थर,
गिरे कामना- कुंज इहरकर,
ग्रंचल में है उपल रही भर यह करुणा बाला।
यौवन ले श्रालोक किरन की,
इब रही ग्रमिलाघा मन की,
कंदन-चुंबित निदुर निधन की बनती वनमाला।
ग्रंधकार गिरि- शिखर चूमती,
ग्रसफलता की लहर घूमती,
च्रामिक सुखों पर सतत भूमती शोकमयी ज्वाला।

परंतु ऐसे स्थल बहुत कम हैं। 'एक घूंट 'एक उत्तम कृति है। प्रत्येक साहित्य-सेवी की इसे अच्छे प्रकार अनुशीलन करना चाहिए।

## संतों ने हमारे जिये क्या किया ?

मानव जीवन आसिक यों का समाहार है। अनुरिक्त श्रार विरिक्त के मूल में यही आसिक काम करती है—प्राणी जन्म लेते ही विश्व के नानारूपों से सम्पर्कलाभ करने लगता है। अशेष सृष्टि के किसी अंश में उसे अनुकूलता और किसी में प्रतिकूलता मिलती है। अनुकूलता में सुख और प्रतिकूलता में दुःख होता है—सुख का परिणाम अनुरिक्त और दुःख का विरिक्त है—परंतु अनुकूलता और प्रतिकूलता सुख और दुःख सापेन्तिक प्रत्यय हैं। किसी एक ही वस्तु में किसी को सुख और किसी को दुःख मिलता है; अथवा किसी एक ही व्यक्ति के स्थान और समय के अंतर से उसी वस्तु में सुख-दुःख का विपर्यय हो सकता है। तात्पर्य यह है कि अनुरिक्त विभेद है—समस्वरूप आसिक है।

श्रासिक का विस्तार मानव-जीवन का विस्तार समका गया है। श्रासिकयों के स्वरूप श्रीर श्रादर्श मनुष्य-जीवन के श्रादि काल से परिवर्तित होते श्राये हैं। पहले श्रीर श्रव भी जीवन की व्यस्तता में परिमाण-विभेद संख्या के परिगणन में रहा है—श्रीर है, संकुलता में नहीं। महात्मा गांधी श्रीर श्रम्भीका का हबशी दोनों एक प्रकार से, समान कप से व्यस्त रहते हैं। यद्यपि दोनों की श्रासक्तियों में श्राकाश-पाताल का श्रंतर है।

मानव-जीवन त्रासिक्तयों का समाहार तो है ही मानवता की चरमता इन्हीं त्रासिक्तयों के प्रति त्रासिक्त का परित्याग है। यह एक विरोध है पर इसमें विश्व के साम्य का महान रूप छिपा है—उन्नतिशील व्यक्ति, समाज-रूढ़ि, धर्म-रूढ़ि, कला-रूढ़ि, राष्ट्र-रूढ़ि इत्यादि-इत्यादि न जाने कितनी रूढ़ियों से निरंतर युद्ध करता रहता है। पुरानी आसक्तियाँ निर्मूल होती चलती हैं। और उनके स्थान में नई आसक्तियों का स्वीकार स्वतः होता चलता है। यही आसक्तियाँ आगे चलकर रूढ़ि बनती चलती हैं और फिर उनका ध्वंस अथवा पुनः निर्माण होता रहता है। इस ध्वंस और निर्माण के रहस्य को सममना विश्व की गत्यात्मकता को पहचानना है और उसमें योग देना विधि-विधान का अनुसरण करना है। जगत की गतिविधि में वही व्यक्ति उपयोगी सिद्ध होता है जो प्रिय से प्रिय ममतामयी असक्ति में भी अनुरक्ति न रखे और सुनिश्चित, सुस्वीकृत, सुदृढ़ सिद्धांतों के भी पुनः निरीच्तण, पुनः मृल्यनिरूपण तथा पुनः स्थिरीकरण के लिये निरसंकोच प्रस्तुत रहे।

वास्तक में सत्य के निरूपण में इयत्ता नहीं होती श्रीर न सत्य कीं अभिव्यक्ति में चिरंतन टिकाव ही होता है-इस गतिमान जगत में गित ही गित है। गित में स्थायित्व की स्थापना करना— चाहे वह सत्य की यथार्थता की हो अथवा स्वयं ईश्वर की हो-जान-बूमकर भ्रम में पड़ना है। विश्व की बड़ी से बड़ी विभूति में अखंड शक्ति के अंशों और कलाओं का निर्धारण करना हमेशा एकदेशीय श्रौर एककालीन ही हो सकता है। सार्वभौमिक सर्वकालीन नहीं। विश्व अपने सारे वैभव को लेकर च्राग्-च्राग् बदल रहा है। उसका त्राकार-प्रकार, उसकी रूप-रेखा, उसके विधान, उसका नियमन, उसका सर्वस्व संस्तरण करता रहता है, उसी प्रकार जैसे बूँद समुद्र में अथवा समुद्र बूँदों में। कौन किसका क्या करता है यह कौन जानता है। गहरी उड़ान भरते हुए इस 'त्र्राखिल चमत्कार' के किसी परमासु के किसी ऋोर का किसी ऋधिकारी के नेत्रों में कौंघा हुत्रा कोई त्रालोक-खंड त्रथवा उसके कानों में पड़ा हुआ गत्यात्मकता की घरघराहट का कोई नाद-कगा विश्व में न जाने कितने सत्यों की सृष्टि करता है। इन सत्यों में सत्यता की उतनी ही अवधि है जितने काल तक वे तद्र प आसक्तियों पर अपना अधिकार रख सकते हैं उनका पुनः निरीत्तरण और पुनः ' मृल्य-निर्धारण हुआ करता है। नई आसक्तियाँ आती-जाती रहती हैं। फिर नया त्रालोक, फिर नया शब्द, फिर नया त्राधेय, फिर नया निरूपण, फिर नया सत्य और नया ईश्वर। यह निरंतर का धर्म है। यदि सत्य 'सत्य' ही रहे और उसमें परिवर्तन और परिवर्धन न हो, यदि ईश्वर में गति अगिति से आगे न रहे, तो उन्नतिशील मन का तर्क ऋसंतुष्ट ही बना रहेगा। प्रगतिशील जगत से संबंध रखनेवाले प्रत्येक प्रत्यय का प्रगतिशील होना ही उसका धर्म श्रीर उसकी शोभा है चाहे वह प्रत्यय सत्य हो, चाहे सुंदर हो, चाहे शिव हो और चाहे स्वयं ईश्वर ही क्यों न हो; बस इसी मूल को समज् रखकर हमें विश्व की समीचा करनी है। हम स्थिर कर चुके हैं कि आदर्श व्यक्ति किसी भी आसक्ति ( Prejudice ) में अनुरक्ति नहीं रखता। भारतवर्ष के चिंतकों और दर्शनकारों ने अपनी इस अनासक्ति बुद्धि और निर्मल विवेक का परिचय विश्व को काफी दिया है। ईश्वर तक की उन्होंने अनासक्ति भाव से परीचा की है। ऋतएव इस लेख में संतों के संबंध में जो कुछ भी लिखा जायगा उसे रूढ़ि त्रौर परंपरा के निर्माण किये हुए वातावरण को ध्वंस करके सममते का प्रयास करना चाहिये।

प्रत्येक कला में या तो एक ही गीतरूप होता है, या अनेक। वस्तु की वास्तव में उतनी प्रधानता नहीं रहती। ये रूप ऐतिहासिक तथ्य भी हो सकते हैं और सम्पूर्ण उहात्मक भी; पर उनके मानसीकरण में कलाकार को निश्छल होना परमावश्यक है। उस की उद्भावना और उसका उद्गार, गहरी भाव विभोरता के भीतरी धक्के से बाहर अभिज्यक्त होता है। इसिलये उनके प्रभाव में समूचापन के साथ साथ नवलता और सच्चाई रहती है, जिसके कारण सब का हृदय प्रस्तुत प्रत्युक्तर से मनमना जाता है और कलाकार के अनुभव की सच्चाई का समभागी होता है। मानसी

करण की निश्छलता तथा राग खीर रूप की यथार्थता स्वतः सशक्त खीर सबा संगीत उत्पन्न कर देती है और उपयुक्त चित्र ख्राथवा चित्रों की सृष्टि होने लगती है। कलाकार की सीता दर्शक की सींदर्य प्रतीक बन जाती है।

फिर जब अनुकरण और आवर्त्तन होने लगता है, तो कुछ समय के पश्चात विषय घिस-घिसकर पुराना पड़ जाता है। भ्रनेक नकलची छुटभइये कविंद लोग च्यालोक-दर्शन का स्वाँग भरने लगते हैं। उसके साथ श्रोत-प्रोत तो होते नहीं, मुलम्मे वाले चित्र खड़े करने लगते हैं। कुछ श्रंध-प्रशंसक इन चित्रों को कला की ऊँची कृति कह कर अभिनंदन करते हैं। इस हठधर्मी से साहित्य में बड़ी ऋस्तव्यस्तता उत्पन्न हो जाती है। रूढ़ि ऋनुकरण् श्रीर परंपरा प्रशंसा दोनों ही सच्ची कला की हत्या कर देती हैं। जो एक समय सच्ची कला की कृति थी, आगे चल कर कृत्रिमता की कृति बन जाती है। संस्कृत के पतन-युग में ऐसी कृतियों की भरमार मिलेगी । वर्त्तमान हिंदी-कविता में भी सिद्धहस्त कवियों की कृतियों का श्रंध-श्रनुकरण काव्य का नाश कर रहा है। किसी का नाम लेकर उसे अप्रसन्न करने का साहस कौन करे ? उदाहरण रघुराजसिंह का रामस्वयंवर दिया जा सकता है। उद्दे के पतन काल में लखनऊ और देहली दोनों कोटि की कवितात्रों में बुलबुल, नरगिस, लैला मजनू के विषयों पर लिखे गये अशार इसी का नमूना है।

सच्ची कला के लिए रूप और राग वस्तु से कहीं अधिक उपयोगी हैं। परंतु मानसीकरण की निश्छलता और उद्भगवना तथा अनुभव की यथार्थता कला के प्राण हैं। इनकी उपस्थिति अनिवार्य रूप से अपेचित है। तभी पाठक में कलाकार के साथ समभावना का उदय होता है। अतएव यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि कलाकार अपने आलोक की वास्तविकता में स्वयं संदेह करता है, तो उसके निर्दशन में वह कैसे भी बहूमूल्य शब्दों का व्यय करे, उसका सारा संगीत निर्जीव, पीतल और ताँबे की टनटनाहट से अधिक प्रभावोत्पादक नहीं हो सकता। साथ ही यदि दर्शक जान जाता है कि कलाकार किसी शव का शृंगार कर के उसकी पृजा कराना चाहता है, तो उसे भी कोई सौंदर्यानुभूति नहीं होती और न कोई आनंद आता है। कभी-कभी यह भी होता है कि किव है तो ईमानदार परंतु उसकी दृष्टि कुंठित है। अतएव अमवश वह मृत अशव को जीवित समक्त कर उस पर कशाधात करता है। किसी निष्प्राण् विप्रह को सजीव समक्त कर उसकी आराधना करता है; परंतु कोई भी तत्त्वदर्शी समीचक उसके इस प्रयास को सफल न कहेगा। वर्षमान काल की छायावादी कही जाने वाली किवताओं में इसके उदाहरणों की भरमार है।

श्रम्तु समक्ष में यह श्राता है कि कविता में वस्तु का ध्यान किव के उद्गारों की निरछलता श्रोर यथार्थता श्रांकने के लिए कभी-कभी श्रावश्यक होता है। इसी हेतु कविता में वस्तु का महत्त्व भी बढ़ जाता है। रूढ़िगत विषय, मरे हुए विचार, मिध्या, भ्रांत तथा परित्यक्त धारणाएँ, उसी प्राचीन धिसे हुए पुराने ढंग से निष्कपटता के साथ श्रव किव की वस्तु नहीं बन सकते। मौलिक उद्भावना श्रोर प्रेरणा के लिये किव के लिए यह परमावश्यक है कि जीवन के विषय में उसकी विचार दृष्टि भी मौलिक हो। वह जीवन को श्रपने ढंग से देखे। यदि श्राज का किव जीवन के प्रति वही पुराने ढंग के रहस्यवाद, छायावाद, श्रथवा श्रादर्शवाद की परंपरा प्राप्त प्राचीन भावनाश्रों का पोषक है, तो उसकी उद्भावना श्रवश्यमेव लीक पीटने वाली श्रोर कृत्रिम होगी।

श्राज के दिन वैदिक देवताश्रों में कौन जीवन फूँक सकता है ? प्रतीक उपासना में किसको विश्वास हो सकता है ? गऐश का प्राचीन विष्नकारी स्वरूप किस किव में भावावेश उत्पन्न कर - सकता है ? निसर्ग के ध्वंसकारी रूपों का भयावह व्यापार केवल प्राचीन मानवता की श्रद्धा का श्रवलंबन हो सकता था। श्राज का युग तो रहस्यवादी के मानसीकृत परोत्तसत्ता तक की यथार्थता में विश्वास नहीं करता। युग कहता है कि रहस्यवादी की परोचसत्ता उसकी निजी सत्ता है। उसी की अपने लिये अपनी ही भक्ति है। एक विद्वान का तो यहाँ तक कथन है कि रहस्यवाद के नाम से हम अपने ही अहं का मिलनतम, निम्नतम तथा जधन्यतम अवशेष का मानसीकरण करते हैं और उसे अपनी ममता के बल पर कुँचे उठा कर अपने बनाये हुए देवता के बराबर बिठा देते हैं। यदि कहीं यह रहस्यवादी कवि भी हुत्रा, तो अपने इस छोटे से देवता को खुब तड़कीली भड़कीली साहित्यिक वेश-भूषा से खिलौने जैस छोटे-छोटे अलंकारों से सजा देता है; परंतु मनो-विज्ञान के अनुसार इसमें तथा ऊपर संकेत की हुई कवि की शव-उपासना में कोई त्रांतर नहीं होता। दानवता, विवेकशून्यता, पत्तपात वृत्ति, त्रज्ञानता निर्धनता तथा ह्येयता की पूजा सामाजिक-श्रातंक श्रौर शोषण ये सब धार्मिक रहस्यवाद के श्रथवा संदिग्ध-आदर्शवाद के रूप हो स्कते हैं। ऐसे रहस्यवाद के। केवल ऋषि, मुनियों, चितकों और कवियों की कमजोरी न्यूनता, स्वप्नशीलता, शिथिलता, त्रमुखरता तथा कायरता का दर्पण समभना चाहिए। ऐसा ही रहस्यवाद श्रज्ञान श्रौर प्रतिक्रिया का पत्त लेता है श्रौर मनुष्य के। जीवन-संप्राम के ऐसे श्रवसरों पर श्रकर्मण्य द्यनीय, हिचकवादी, कमजोर, श्रांत, निराश, दैव-दैव पुकारने वाला, श्राभाहीन बना देता है; जहाँ उसे चेतन, सजग, श्रात्म निरीचक, कठोर संघर्षणिप्रय होना उचित है। कवियों अथवा संतों का वह वर्ग, जो हमका यह सिखाता है कि भावी स्वर्ग के लालच से हम इस पृथ्वी पर नारकीय यातनात्रों की चूपचाप सहन करते जायँ, वह परोच्च रूप से अन्याय का समर्थन करता है। वह शोषकों की रक्त चूसने में योग देता है श्रीर उन्हें श्रानंद . के साथ भाजन करने श्रीर सुखपूर्वक जीवन यापन करने में सहा-यता पहुँचाता है। त्राज का युग सममदार व्यक्तियों से यह माँगता है कि वे प्रत्येक प्रकार के ऋावरण की विदीर्ण करके सुनिश्चित वास्तविकता सामने रक्खें। त्राज की दुनिया में संतों की जीवन नकारियता, ऋषियों का इतरले। कवाद, मुनियों की एकांत समाधि श्रौर सांख्यकारों की लेकि-वाह्य मननशीलता की कोई स्थान नहीं है। इस समय का तो समस्त वातावरण ज्ञान-प्रधान, शक्ति प्राप्ति के लिए उतावला, झलकते हुए जीवन का निदर्शक, वर्तमान सामा-जिक जनसत्तात्मक-विधान का घार समर्थक है। वह तो केवल इहलोक सिद्धियों की व्याकुलता से श्रोत-प्रोत है। इतरलेकबाद का लाकवाह्य जीवन सामाजिक शाबुकता का कुण्ठित करके सुला देता है श्रीर सजीव के प्रति श्रनुराग का मृत के प्रति श्राकांचा में परिवर्तित कर देता है । न्याय, स्वतंत्रता, समानता, सत्यता, सुंदरता विकास श्रीर विज्ञान का स्पष्टीकरण श्रब केवल उन उक्तियों द्वारा किया जा सकता है जो प्रति-क्रियावादिक सहयोग से नितांत पृथक् हैं। यह कविता के लिए उतना ही सत्य है जितना किसी भी दूसरी कला के लिए क्योंकि सभी कलाएँ तस्वतः एक ही हैं।

इस विवाद से कोई यह न सममे कि लेखक किसी शुष्क निस्तेज, नितांत ज्ञानात्मक-यथार्थता का पच्च प्रहण कर रहा है। मानवता के लिए अनुपयुक्त, केवल नाममात्र के लिए भावना के कारागार में जकड़ा ज्ञान का प्रत्यय किसी काम की वस्तु नहीं होती। भविष्य के लिए भूत का निषेध उतना आवश्यक नहीं जितना कि एक कष्ट और दुःख में रगड़ खाते हुए नवीन जीवन का स्वीकार आवश्यक है। यथार्थता के समाज-गत संदेश को रागात्मिकता और नीतिमत्ता के वैभव से अधिक मुहावना बना देना चाहिए। उसे बुद्धि के ऊँचे धरातल तक पहुँचा कर रूप और रस दोनों की सुंदरता उत्पन्न करनी चाहिए।

इस लेख के लेखक का यह विश्वास दृढ़ होता जाता है कि भारतवर्ष पर संतों ने उपकारों की अपेचा अपकार अधिक किये हैं। संतों की जो परिभाषा गोस्वामी तुलसीदासजी ने दी है अथवा जो अन्यत्र मिलती है वह तो विश्व के उदात्त गुणों की तालिका है: परंत व्यवहार जगत में संतों का क्या प्रभाव पड़ा इससे इनकी उपयोगिता आँकनी है। शताब्दियों के प्रयोग के बाद जो त्राचरण त्राचरण-शास्त्र तक पहुँच सके हैं, जो धर्म-तत्त्व धर्म-प्रंथों में संगृहीत हो सके हैं, जो विकसित वितना दर्शन-पुस्तकों में लिखी जा सकी है, अथवा मानवता का जो सभ्य स्वरूप अपना कला, साहित्य तथा समाज का आदर्श स्थिर कर सका है, जब-जब ये संत हुए इन्होंने एक ही उच्छ्वास में सबको धराशायी करने का प्रयास किया । चिंतनशील जन-समुदाय की ऋषेज्ञा मुखेँ। की संख्या वैसे ही अधिक होती है। विश्व की यह महान विभाति मूर्ख मंडली-मूढ़-ज्ञान से स्वाभाविक रूप से अधिक चिपकती है, अतएव उमे इस ध्वंस-कार्य में बड़ा सहारा मिला। इतिहास इसका साची है कि बड़े से बड़े संत-पथ में मुखीं की ही भरती ऋधिक मिली।

पुरानेपन से युद्ध करना स्वाभाविक ही नहीं आवश्यक है, रूढ़ियों को तोड़ना सुधार ही नहीं 'धर्म है। दिलतों को उठाना कर्त्तक्य ही नहीं पुष्य है; परंतु संतों की कार्य-विधि सदोष थी। उन्होंने पिततों को उकसाया, उन्होंने धर्म के सड़े अंगों की दुर्गध नासिका तक पहुँचाई, उन्होंने समाजवाद, साम्यवाद और जनस्तात्मकवाद का संदेश जनता तक पहुँचाया तथा जीवन को पित्र बनाने का प्रयास भी किया; परंतु देश में, साथ ही साथ, एक ऐसी लह्यहीनता उत्पन्न कर दी कि उनके जागरण-संदेश

का त्रादर्श ही नष्ट हो गया । उनकी क्रांति में सुधारवाद का नियंत्रण था त्रौर जो कुछ भी उसमें वेग था लदयहीन था। अधिकांश संतों में लोक संग्रह का कोई भाव न था। समष्टि के स्थान पर उन्होंने व्यष्टि पर ऋधिक जोर दिया । स्वामी वर्ग का समाज-शोषण किस प्रकार समाज को खोखला बनाता है उसे सममकर भी दलितों में जो भेदभाव मिटाने का जोश पैदा हुआ वह अध्यात्म की श्रोर मोड़ देने के कारण पंगु हो गया। बड़े वेग त्रौर घरघराहट के साथ बहनेवाली कबीर की क्रांति-सरिता भी अध्यात्म के मरुस्थल में पहुँचकर विलीन हो गई। इन संतों ने ठोस जगत के अभावों को काल्पनिक जगत के स्वर्ण-विहान से चकाचौंध करके भुलाने का प्रयास किया। ऐहिक जगत की घुस-पैठ, जीवन-संग्रह का संघर्ष, मानवता के स्वत्वों की माँग—यह सब सांसारिकता कहकर कोसी गई। परलोकवाद, इतरलोकवाद, जन्मांतरवाद, पुरुय-पापवाद, मायावाद, संसार प्रपंचवाद रहस्य-वाद ऋौर न जाने कितमे लोकविरोधी वादों का प्रचार हुआ ऋौर इस जगत से उदासीन होना सिखाया गया। पाप और पुरुव के मनमाने आदर्श स्थिर करके सब प्राणियों को ऋध्यात्म की संकरी गली में खदेड़ने का काम तो संतों ने किया ही, उन्हें संसार की त्रोर मुड़कर देखने की भी त्राज्ञा न दी। इतरलोक के तर्क के सामने इहलोकवाद नास्तिकता का विषय हो गया। ऋतेंद्रिय जगत का भावविभोर वर्गान, विचारातीत परिस्थियों के ज्वलंत चित्र, रहस्यंबाद के अटपटे वचन जनता को केवल थोड़े काल के लिये पार्थिव ऋभावों से विरत कर सकते थे; परंतु नमक, तेल, लकड़ी की माँग, भूखे बिलबिलाते हुए रुग्ण बच्चे की सूखी आऋति न घटों के सत्संग में और न सुरति-शब्द याग में भूल सकते थे । 'त्रिकुटी', 'भँवरगुफा', 'महासुन्न', सभी का ध्यान ऋौर योग भूखा मन अधि क काल तक नहीं कर सकता। संतों ने लोक को लोक में रहकर सुधारने का ऋवकाश ही नहीं दिया। ऋभावों नसे त्रस्त व्यक्ति में ऐहिक स्वत्वों के प्रति देवी प्रेरणा का भाव उत्पन्न करके उसे परावलंबी बना दिया गया। स्वावलंबन में जो अपने भाग्य को स्वयं निर्माण करने का बल होता है वह शिथिल कर दिया गया और सब रोगों की एक मात्र श्रीषधि अध्यात्म की घूँटी सब भक्तों को पिलाई गई। अपने पर भरोसा कैसे रहता जब—

हानि लाभ जीवन मरन, जस श्रपजस विधि हाय।

पार्थिव त्रभावों का सम्यक परिचय भी नहीं होने पाया, भक्त चट उस महान् त्रभाव, भगवद्-भक्ति की त्रोर खिंच गये। संसार जैसा का तैसा छोड़ दिया गया।

यह कोई न कहेगा कि विश्व में पार्थिव अभावों की इति है। उनकी तालिका बढ़ती-घटती रहती है। वे सापेच हें। यदि हम अपने अभावों का कोष बढ़ाते जारेंगे तो जीवन बढ़ा असंतोषमय हो जायगा। कहीं तो विराम करना ही होगा। परंतु यह भी न भूलना चाहिये कि जहाँ एक वर्ग की साधारण से साधारण आवश्यकतायें पूरी नहीं होतीं और शोषण द्वारा दूसरे वर्ग उससे अनुचित लाभ उठाते हें वहाँ शासन में महान् दोष है। ऐसे शासन को और ऐसी व्यवस्था को उखाड़ फेंकना प्रत्येक लोक-संप्रही संत और महात्मा का सबसे पिवत्र काम है। असंतुष्ट वृत्ति के मत्थे मढ़कर ऐसे समाजजनित अभावों की और उपेचा करना अन्याय का परोच्च रूप से समर्थन करना है। अनिवार्य स्वत्वों के लिये भगड़ना अशांति का बर्बर निदर्शन नहीं है। वैसे तो सबसे बड़ी और घोर अशांति संत लोग भक्तों के हृदय में भगवद् साचात्कार की बलवती उत्कंठा के रूप में स्वयं उत्पन्न कर देते हैं। अशांति अपने नम रूप में

निन्दा नहीं केवल प्रयोग पर उसकी उपादेयता निर्भर है। संतों ने उसकी समुची उपयोगिता की त्रोर ध्यान न देकर एक ग़लत मार्ग भारतवासियों के समन्न रखा। इससे त्रधिक निंदनीय बात त्रौर क्या हो सकती है कि दलित वर्ग में त्रभावों से परितुष्ट रहने की वृत्ति जागरित करके शोषण करनेवालों का अन्याय आध्यात्मिकता की मुहर लगाकर सही कर दिया गया। वर्गों के समीकरण की आवश्यकता पर बहुत से साखी और शब्द कहे गये; परंतु व्यवहार-जगत में वह बिल्कुल असफल रहे। आध्यात्मिकता, पवित्रता, ईश्वर की आवश्यकता अधिक साकार करके हमारे हाथ-पैर जकड़ दिये गये। भारतीयों में अजीब हिचक उत्पन्न हो गई। हम जीवन-संग्राम के लिये नप्सक हो गये।

इस लेख को पढ़कर किसो को यह न सममना चाहिये कि इसके लेखक को संतों से कोई विरोध है। जीवन को पवित्र करने के लिये, स्वरूपदर्शन के लिये, चिंतना के उकसाने के लिये, साहित्य और कला को नये रूप में लाने के लिये और एक महान परार्थता उत्पन्न करने के लिये संतों ने जो प्रयास किया वह स्तुत्य है। संत लोग हमारे श्रद्धा के भाजन हैं। परंतु संसार से हमेशा भागनेवाली वृत्ति, उसके प्रस्वेदपूर्ण संघर्षों के प्रति कायरतापूर्ण उपेत्ता, तथा जीवन के एकांगे और अकेलेपन पर अधिक जोर इत्यादि कुछ ऐसी बाते हैं, जिन्होंने संतों को भारतवर्ष के लिये विफल सिद्ध किया। संत-भक्त मुमे इस स्पष्टोक्ति के लिये त्तमा करेंगे। मेरे ये भाव सब संतों के लिये नहीं हैं। मुमे वैसे भी संतों के जीवन से बहुत कुछ मिला है। परंतु किसी भी परिस्थित में मनुष्य को विवेक न खोना चाहिये। आसक्ति प्रत्येक कोण की श्रोर से सम होती है, श्रतएव श्रनासिक भी समभाव से ही होनी चाहिये।

## एकांकी नाटक

भारतीय साहित्य के ऋाचारों ने काव्य को दृश्य और श्रव्य दो भागों में विभक्त कर रखा है। नटों द्वारा श्रभिनय, पात्रों की मुद्रा उनकी भावभंगी, उनके कंठ की सरसता और उच्चारण पटुता की श्रोर विशेष ध्यान देकर, दृष्टि के ऋधिक प्रयोग के कारण, नाटकों को दृश्य काव्य में स्थान दे रखा है। उच्चारण कुशलता और संगीत सौष्टव श्रवणेद्रिय के प्रयोग की उपेचा करते हैं परंतु संवादकों की श्रंगपरिचालना और गायकों की भावभरी मुद्रा की श्रोर ध्यान ऋधिक रहता है और नेत्र ही इस सौंदर्य का स्वाद लेते हैं इसीलिये नाटकों को दृश्य काव्य कहा है। श्रभिनय के पारखी भी दर्शक ही कहे जाते हैं।

नाटकों के अतिरिक्त अन्य काव्य को अव्य काव्य क्यों संज्ञा दी गई इसको भी सममना चाहिये। कराचित् अन्य सब प्रकार के काव्य को लोग परस्पर सुना सुनाया करते थे। लिखना अधिक कष्टदायक था। एक प्रति को किव अपने मित्रों के बीच में बैठकर सुनाया करता था। एक पढ़ता होगा बहुत से लोग सुनते होंगे। नाटकों को पढ़कर सुनने सुनाने की परिपाटी न होगी। सुनाने के बाद उसी नाटक को अभिनय में देखने की रुचिन रह जाती होगी। अतएव नाटककार अपनी कृति अभिनय के पहले सुना देना पसंद न करता होगा। पढ़ने में कंठ-सोंदर्य और संगीत-प्रभविष्णुता का खासा प्रभाव पड़ता होगा। अतएव काव्य का प्रभाव बढ़ जाता होगा। पुस्तकें आज की भाँति उपलब्ध न थीं कि अपने-अपने विश्रामस्थल पर बैठे-बैठे धीरे-धीरे बड़े मनोयोग के साथ पढ़ी जायँ। शास्त्रों और काव्यों का बहुत

बड़ा भाग मौखिक रहता था श्रीर उसे गुरु परंपरा द्वारा सुनाकर ही संरक्तित रखा जाता था। यही कारण है कि श्रिभनय की सीमा से बहिष्कृत समस्त काव्य श्रव्य काव्य की शरण श्रागया।

त्राचारों का त्रनादर न करते हुए भी इस समय यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि काव्य का यह भेद नितांत स्थूल है। पश्चिम के समीचक ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं करने।

किसी इंद्रिय विशेष का अकेला सहारा कभी भी सौंदर्य को मन तक नहीं पहुँचाता। मन पर प्रत्यचीमृत सौंदर्य समस्त ज्ञानेंद्रियों का संकुलित संदेश होता है। किसी भी पदार्थ का ज्ञानेंद्रियों का संपर्क हलका अथवा गहरा प्रकंपन प्रत्येक इंद्रिय में उत्पन्न करता है। तद्जनित विकारानुभृति ही ज्ञान है। ये ज्ञान सामान्य और विशेष दो रूपों में आफुलित रहते हैं। 'मनोहर' कहने से व्यक्ति विशेष का आकार, उसकी बोली, उसके चेहरे के चचक के दारा, उसके वस्तों की सुगंध इत्यादि सभी बातों का ध्यान आगे पीछे आ सकता है। यह ज्ञान हमारी भिन्न-भिन्न इंद्रियों ने पहुँचा कर उस व्यक्ति का स्वरूप निरूपण मन:पटल पर किया है। सजग, असजग, अथवा अर्धसजग किसी भी अवस्था में यह मानसिक किया संपन्न हुई है। यह ज्ञान न दृश्य और न अव्य पथ का अकेला निष्कर्ष है।

यह ठीक है कि कुछ वस्तुओं के अभिधान में किसी विशेष-इंद्रिय की अधिक सजग प्रेरणा रहती है अतएव उसके नाम लेते ही उस इंद्रिय-ज्ञान का भाव जल्दी आ जाता है। मखमल अथवा नवनीत में स्पर्शेंद्रिय का ज्ञान आ जाता है। गुलाव में ज्ञाणोंद्रिय, कोयल में अवणोंद्रिय, मिरच में स्वादु इंद्रिय, हाथी में नेत्रेंद्रिय का भाव सजग हो उठता है। पर इसका यह अर्थ नहीं कि मिरच का आकार नेत्र नहीं जानते अथवा गुलाब और नवनीत का स्वाद याद नहीं आता अथवा मखमल की धीमी , चरमराहट कान तक नहीं पहुँचती। सामान्य ज्ञान में अपनी-अपनी ज्ञानेंद्रियों के स्पष्ट भावों की संकुलता पृथक् पृथक् अनुभव होगी। मनुष्य कहने में हर एक व्यक्ति का मनुष्य सामान्य गुणों में भरा पूरा, पर फिर भी ध्याता की व्यक्तिगत विशेषताओं से आपूरित सामने आता है। किसी को गौरवर्ण किसी को साँवला किसी को भारी कद वाला किसी को कोयली बोली वाला इत्यादि-इत्यादि आदर्श रूप सामने आयोगा। नाटक देखते समय सब इंद्रियाँ साथ-साथ प्रभावित होती रहती हैं। नेत्र ही सब कुछ नहीं है। वास्तव में संवादों में अथवा रसीली किताओं में जो कुछ भी काव्य पकड़ा गया है वही तो काव्य है। सुंदर मूरत अथवा पतला गला, संगीत की बारीकी, वेशमूषा, कथोपकथन का लहजा और बोलने का भटका दृश्य की सजावट—इन सब का काव्य से कोई संबंध नहीं है। ये सब मिलकर काव्य के असली रूप पहचानने में अम पैदा कर देते हैं। अतएव काव्य का दृश्य और अव्य का विभाजन अस्वाभाविक है।

भारतवर्ष के नाटकों की प्राचीनता निर्धातरूप से सिद्ध है। यहा के समय नाटक होते थे। देवताओं के समच नाटक खेले जाते थे। अग्निपुराण में इसकी चरचा ही। यातायात की त्वरा ने दुनिया के काफी सिकोड़ दिया है। आज दुनिया के दूरस्थ दो कोने जितनी शीव्रता से परस्पर प्रभावित हो उठते हैं उतना पहले कभी सम्भव न था। कला के आदशों का आदान-प्रदान भी बड़ी शीव्रता से घटित होता है। योरप के नाटकीय आदशों का प्रभाव भी हम पर बड़ी शीव्रता से पड़ता है। आज के एकांकी नाटक भी इसी परस्पर आदान-प्रदान की योरो-पीय देन हैं। यह मैं नहीं कहता कि हमारे यहाँ उनकी कला का अभाव था। एकांकी नाटकों का हमारे यहाँ चलन था और उनके नाम और उनकी परिभाषा लज्ञण ग्रंथों में विद्यमान है।

'भाण 'एकांकी नाटक है। इसका मुख्य उद्देश्य परिहास पूर्ण , धूर्तता प्रदर्शन करना है। 'व्यायाग' में भी एक ही अंक हाता है। इसमें पुरुष पात्रों की बहुलता होती है। 'अंक ' भी एकांकी नाटक है। इसका करुण्यस निश्चित रस है। इसके नायक और नायका साधारण व्यक्ति होते हैं। 'वीथी ' में भी एक ही अंक होता है। 'प्रहसन ' में भी कभी-कभी एक ही अंक रखने की परिपाटी देखी गयी है। उपहास पूर्ण ढंग से व्यंग पूर्ण भाषा में यह लिखा जाता है। 'गोष्ठी ' भी एकांकी नाटक है। इससे खी पुरुष पात्र साधारण व्यक्ति होते थे। 'नाट्यरासक ' भी एकांकी नाटक है। 'उल्लाब्य,' 'काव्य,' 'प्रेषण,' 'रासक,' 'श्रीगदित ' तथा 'विलासिका ' ये सब अपनी अपनी विशेषतायें, रखते हैं। पर सब एकांकी नाटक है। परंतु आज के एकांकी नाटकों का इनसे कोई विशेष साम्य स्थिर नहीं किया जा सकता।

पश्चिम के साहित्य में एकांकी नाटक का इतिहास और उनकी प्रगति अपना एक विशेष महत्व रखती है। साहित्य के अन्य आकारों की मांति एकांकी नाटक का भी एक रूप रहा है। उसके स्वतंत्र अस्तित्व की सबसे पहले घोषणा इटली में कमेडिया-डेल-आर्टी (Comedia-Dell-Arti) में दिखाई देती है। पंद्रहवीं सोलहवीं और सत्रहवीं शताब्दी के एकांकी नाटकों में कथानक की संज्ञिता और विषय का एकाकीपन स्पष्ट दृष्टिगोचर होता था। मिस्ट्री, मिरेकिल तथा मोरेलटी प्लेज (Mystery, miracle, and Morality Plays) भी एकांकी होते थे। पंद्रहवीं और सोलहवीं शताब्दी में एलीजाबेथ के युग में विनोद के लिये बड़े बड़े नाटकों के बीच में गभीक (Interlude) के रूप में भी एकांकी नाटक दिखाई देते हैं। यही नहीं विषादांत अभिनयों के गंभीर और बोमीले प्रभाव को हलका करने के लिए प्रधान नाटक के अंत में 'आकटर पीसेज' (After Pieces) नामक एकांकी

नाटक हास्यपूर्ण वस्तु के। लेकर खेले जाते थे। यह सत्रहवीं और अठारहवीं शताब्दी में बराबर पाया जाता था। इसी प्रकार बड़े नाटक के अभितय के पूर्व दर्श कों में मनोरंजन के लिये भी एकांकी नाटकों का अभिनय होता है। इन एकांकी नाटकों के। कर्टन रेजर्स (Curtain Raisers) कहते थे। विकटोरिया युग में इनका बहुत चलन था।

धीरे-धीरे पश्चिम का नाट्य-साहित्य यथार्थता की श्रोर बढ़ने लगा। पुरानी श्रमिनय परिपाटी, पुराने प्रसिद्ध नट, पुराना काट्य-मय कथोपकथन, पुराना रंग मंच सबकी श्रोर से प्रतिक्रिया हुई। इस प्रतिक्रिया के प्रेरक इबसेन (Ibsen) श्रोर पिनेरो (Pinero) प्रसिद्ध हैं। इबसेन के सोसाइटी (Society) नामक नाटक में श्रमिनय-संकेतों (Stage directions) की प्रधानता है। दृश्य-प्रदर्शन को गौण स्थान दिया गया है। इन सब ने एक बात श्रोर यह की कि उन्होंने तुकबंदी का बहिष्कार करके ठेठ गद्य में श्रपने नाटकों को लिखा। केवल नेत्रों के मनोरंजन करने वाले दृश्य श्रोर तड़क-भड़क वाले प्रदर्शन इनके नाटकों में न मिलेंगे। उनमें स्वगत (Sololoquay) श्रोर विलग (Aside) दोनों परिपाटियों को श्रस्वाभाविक समम कर छोड़ दिया गया है। दैनिक जीवन की सुंदर भाँकी उनमें मिलेगी। नैतिक श्रोर सामाजिक समस्याशों के प्रति युग की क्या प्रतिक्रिया है यह भी उनमें उपस्थित है।

यही नहीं स्वयं अभिनय मंचों में प्रतिक्रिया हुई। रेपेरेटरी थियेटर्स (Repertory theatres) की सृष्टि वास्तव में लंबे-लंबे पुराने खेलों के प्रति प्रतिक्रिया समम्मनी चाहिए। पुराने बड़े-बड़े साहित्यिक नाटकों के प्रति तथा प्रसिद्ध बड़े-बड़े नटों के प्रति एक विरोध की भावना जाग उठी थी और ध्यान टिकट की विक्री की ओर से हटकर यथार्थता की श्रोर आगया। व्यवसायी कंपनियों और नटों से हट कर अभिनय शौकीन नागरिकों के हाथ में आ

गया। उनका काम केवल समाज के लिये विनोद उपस्थित करना था। ऐसे एकांकी नाटकों में विशष्स केंडिल स्टिक (Bishops Candle Stick) प्रसिद्ध है। उसकी रचना भी जनसाधारण के मनो-रंजन के लिये हुई है। शैर्प (Shairp) ने अपनी भूमिका में छोटे बच्चों के अभिनय के लिये एकांकी नाटकों की चरचा की है।

एकांकी नाटक को भी कला और साहित्य की वर्तमान प्रगित का अंग सममना चाहिये। पुरानी परिपाटी और पुराने आदर्श के विध्वंस में ही इसके वर्तमान रूप का निर्माण हुआ है। डी॰ एच० लारेंस तथा सिटवेल (D. H. Lawrence and Sitwell) इत्यादि को घोर प्रतिक्रिया वादी कहा जा सकता है। इप्सटीन (Epstein) के सदृश कला की नई गित विधि के प्रदर्शक भी इसी पेरणा के अतर्गत हैं। उपन्यासों से ऊब कर आख्यायिकाओं के लिखने की ओर लोग बढ़े, नाटकों से एकांकी नाटक की ओर मुके तथा बड़ी बड़ी जीवनियों से ऊब कर छोटी छोटी प्रभावापन जीवनियौं लिखी जाने लगीं। यही नहीं विषय में भी आदर्श की उद्भावना की प्रतिक्रिया स्पष्ट दिस्पाई देनी हैं। वर्लिबा (Verse Liberer) में नायक के। ही विक्रिपत किया गया है। यह एक गद्य काव्य है।

त्राजकल श्रंग्रेजी में नीचे दिये हुए नाटककारों का एकांकी नाटक रचने में नाम है—

ए० ए० मिनी, श्रोनेंल्ड बेनेट, जान गाल्सवर्दी, लार्ड डन्सेनी, जे० जे० बेल, जान डिक्वाटर—

कुछ में एक दश्य कुछ में एक से अधिक दृश्य रहते हैं। पटनेप अंत में ही आता है और मध्य यवनिका बीच में ही गिर जाती है।

कभी-कभी यह प्रश्न सामने आ जाता है कि दर्शकों की रुचि नाटकों के निर्माण में प्रबल होती है अथवा नाटकों का प्रभाव दर्शकों की रुचि परिवर्तन में योग देता है। वास्तव में इसका उत्तर द्रेना सरल नहीं। दर्शक का और नाटक का अन्योन्याश्रित संबंध है। यह ठीक है कि श्रंप्रेजी नाटककार वर्नीडशा अपने दर्शकों का स्वयं निर्माण करते हैं यद्यपि साधारणतया योरप और भारत-वर्ष में दोनों में ही अधिकांश नाटकों की वृद्धि रंग मंच की रुचि परितृष्टि के अनुकूल होती है। एकांकी नाटकों के अभिनय के विषय में भी यही बात है। यूनान के नाटक, शेक्सपीयर के नाटक, संस्कृत के नाटक, हरिश्चंद्र के नाटक अधिकांश में लंबे होते हैं श्रतएव उनके श्रभिनय में सारी रात्रि का भमेला रहता था। त्राज कल के व्यस्त जीवन के संघर्षमय वातावर्ग से फेनिल मुख दौड़ने से हमें अवकाश बहुत कम मिलता है। हम अपने जलमे जीवन में से यावत् किंचित<sup>ं</sup> विश्रांति उपलब्ध करने के लिए कुछ च्या सुलभा कर मनोरंजन भी कर लेते हैं। बस इस युग के एकांकी नाटकों की सृष्टि का सबसे बड़ा कारण यही है। समूचे बड़े नाटकों के लिए दर्शकों अथवा पाठकों को अधिक समय की अपेचा होती है। पुराने युग के एकांकी नाटकों के निर्माण की प्रेरणा में त्र्यौर कारण थे जिनका संकेत त्र्यन्यत्र हो चुका है। श्राज के एकांकी नाटक तो उन बड़े नाटकों के प्रति प्रविक्रिया मात्र हैं। बड़ी देर तक बैठ कर बड़े-बड़े नाटकों के रसों में डूबने ऋौर उतराने में जो एक गहरी भावुकता का बोम पड़ जाता है, उससे हमारी नसें थक जाती हैं। श्रभिनय कला की एक बँधी परिपाटी से मन ऊब जाता है और हम यंत्र की एक सी चाल के प्रति क्रांति करते हैं। इमारा त्राज का जीवन मन से, विचार से, तथा कलात्मकता की दृष्टि से पूर्ण रूप से नागरिक हो रहा है श्रौर जहाँ वस्तुश्रों के साथ नित नए प्रयोग करते हैं वहाँ कला के भी नये-नये प्रयोग किया करते हैं। बड़े नाटकों के लंबे लंबे कथोपकथन, उनकी भद्दी श्रिभिन्यंजना, दृश्यों की सजावट की श्रविशयता, विषयांतरता तथा वर्णन बाहुल्य चरित्र-विकास श्रीर

काव्य-विकास के लिए एक लंबा प्रयोग, कथावस्तु के। श्रौत्सुक्य ' पूर्ण रूप देने के लिये एक उलमी कल्पना—ये सब बातें युगों से हमें परेशान किये हैं। एकांकी नाटक में हम इनकी छाँह भी देखना पसंद नहीं करते। एकांकी नाटक का निश्चित श्रौर सुचितित एक लच्य होता है। उसमें केवल एक ही घटना, परिस्थिति अथवा समस्या प्रबल होती है, कार्य कारण की घटना शृंखला अथवा केाई गौग परिस्थिति त्र्यथवा समस्या के समावेश का उसमें बिलकुल स्थान नहीं होता। वेग संपन्न प्रवाह में किसी प्रकार के अंतर प्रवाह के लिये अवकाश नहीं होता। वह तो समूचा ही केंद्रीभूत श्राकर्षण है। उसके निर्माण में उत्कर्षता श्रीर परमता सर्वत्र विखरती चलती है। शिथिल विवरण के लिए कहीं भी ऋवकाश नहीं रहता । कला, कथावस्तु, परिस्थिति त्र्यौर व्यक्ति के स्वरूप-निरूपण में मितव्ययिता श्रौर चतुरता का जो रूप एकांकी नाटकों में मिलता है वह साहित्य कला की ऋद्वितीय निधि है। आकार का केंद्री कृत प्रभाव तथा वैयक्तिक श्रीर स्थानिक विशेषताश्रों की केवलता एकांकी नाटकों के। सुंदर बना देती है। कथोपकथन में मुहावरे बाजी वाक् चातुरी अथवा दरबारी त्वरा बुद्धि के स्थान में तार्किक मौलिकता, निष्पत्त समीचा तथा विषय प्रतिपादन का होना बड़ा त्रावश्यक है। पात्रों में केवलता की गहरी छाप होनी चाहिए। इसके श्रमिव्यंजन में निश्चल भावुकता का बल होना चाहिये। वास्तविकता की गहरी पकड़ में कला की गति यदि बढ़े तो अभिनय अच्छा होगा।

एकांकी नाटक का विषय कुछ भी हो सकता है। रानी-राजा की कहानी से लेकर पंच तंत्र की कहानियाँ, जातक, हितोपदेश, फेरीटेल, सहस्ररजनी चरित्र इत्यादि सभी के कथानक सममदारी के साथ एकांकी नाटक में लाए जा सकते हैं। अद्भुत कथाएँ, साहस के आख्यान, जासूसी वृत्त, प्रेम, हत्या के प्रसंग, हड़ताल, वि० वि०—८

बाजार की उथल-पुथल धार्मिक सिंहष्णुता, राजनैतिक इन्कलाब वैयक्तिक सनक, सामाजिक और मानसिक समस्याएँ सभी एकांकी नाटक में दिखाए जा सकते हैं। पर उनकी सफलता केवल नाटककार की कुशलता पर त्राश्रित है।

रसात्मकता तथा भावविभोरता हमारे यहाँ नाटकों की सबसे बड़ी विशेषता कही जाती है। उनका प्रभाव एकांकी नाटकों में श्रीर श्रधिक वेग संपन्न होता है।

वास्तविकता के एक स्फुलिंग की पकड़ कर एकांकी नाटक कार अपने रेखा चित्र अथवा सुकुमार संचिप्त मूर्ति द्वारा उसे ऐसा प्रभाव पूर्ण बना देता है कि मानवता के समूचे भावना विश्व की मनमना देने की उसमें शक्ति रहती हैं। केवल कतिपय उज्ज्वल पृष्ठों में वह हमें जीवन का एक जाज्वल्यमान खंड उपस्थित कर दैता है। साधार एतया लोग सममते हैं कि एकांकी नाटक बड़े नाटक का संचिप्त संस्करण अथवा उसका एक श्रंक है। यह धारणा भ्रामक है। वह बावन श्रंगुल का बाल को छलने वाला भगवान नहीं है और न चक्र सुद्रान के साथ विष्णु का हाथ । वह अपनी निजी पृथक सत्ता रखने वाला साहित्य का एक त्रंग है। उसमें त्रपने निर्माण की विशिष्ट त्रात्मा है श्रोर उस श्रात्मा के व्यक्तिकरण का उसका श्रपना निजी ढंग हैं। उसका कुछ-कुछ साम्य बड़े नाटक के साथ भी है और कुछ-कुछ छोटी त्र्याख्यायिका के भी साथ। नाटक के साथ उसके साम्य त्रौर वैषम्य का संकेत कराया जा चुका है। कहानी से उसका साम्य विषय और गति का साम्य है।

एक बात यह भी समम लेनी है कि रंगमंच का नाटकों का संबंध केवल आकार का संबंध है। नाटकों के। अनिवार्य रूप से अभिनेय होने के जो पत्तपाती हैं, वे साहित्य रसिक न होकर केवल मनोरंजन के उपासक हैं। साहित्य के सच्चे पारखी और रंगमंच के तमाशबीन दर्शकों में बड़ा खंतर है। साहित्य के अनेक खंगों में एकांकी नाटक भी एक खंग है। उसकी सार्थकता साहित्य देवता की स्थापना पर अधिक है, अभिनय अनुकूलता पर उतनी नहीं है। यदि किसी एकांकी नाटक में जीवन की ऊँची गित-विधि के साथ साथ कला का पूर्ण स्वरूप और सच्चे साहित्य की सारी आकांचाएँ विद्यमान हैं तो कोई सहृद्य समालोचक इसिलए उसका अनाद्र न करेगा कि वह अनिभनेय है और नाटककार रंगमंच की एकांकी विशेष-ताओं से अनिभन्न है। हम उसे रंगमंच में न देखेंगे; पढ़कर तो आनंद ले सकते हैं।

त्राजकल के एकांकी नाटकों ही में नहीं समस्त काव्य साहित्य की सत्रसे बड़ी विशेषता ऊँची चिंतना का प्रवेश है। उसमें दार्शनिकता की प्रधानता रहती है। प्राचीन परिपाटी के साहित्य र्रासकजन दार्शनिकता के प्रवेश के। काव्य के लिये घातक समसते हैं। उनका कहना है कि काव्य का प्रमुख तत्त्रण उसकी रसात्मकता होनी चाहिये। दार्शनिक विचार धारा के प्रवेश से काव्य का प्रभाव हृद्य पर न पड़ कर मस्तिष्क पर पड़ता है त्रीर वह भाव विभोरता में मस्त कर देने वाली वस्तु न रह कर चिंतना की गुल्थी सुलक्षाने में उलम जाती है। काव्य दर्शन प्रंथ हो जाता है। पर त्र्याज का युग तो चिंतना श्रों के संघर्ष से ही प्राण प्रहण करता है। उसके बिना साहित्य केवल रोने हँसने वाली बच्चों की वस्तु रह जाती है। चिंतना को एकदम बहिष्क्रत करने वालों ने हृदय और मस्तिष्क की क्रियाओं का नितांत स्थूल भेद समन्न रख कर निष्कर्ष निकाला है। भाव विभोर चमता हृदय की वृत्ति है यह ठीक है, पर हृदय की यह सुषप्त परिस्थिति, जिसके काव्य द्वारा जागरित हो जाने से मस्ती का त्रानंद मिलने लगता है, प्राणी की कहाँ से मिलती है ? यह प्रश्न हमें मनोविश्लेषण विज्ञान की श्रोर ले जाता है। हृदय की समस्त वृत्तियों का निर्माण इसी संघर्षपूर्ण जीवन में ही होता रहता है। सजग मस्तिष्क की क्रियाश्रों परिणामों और समन्वयों का वह भाग जो। उससे फिसल कर अर्ध सजग अथवा असजग परिस्थिति में पहुँच जाता है और सजग मस्तिष्क की पकड़ और पहुँच से परे हो जाता है वही तो हृदय का भाव केष है। यही हृदय का वृत्ति-समाहार है। ताहश परिस्थिति से इसी हृदय केष की कोई परिस्थिति फिर सजग हो उठती है। संदित करने वाली परिस्थिति चाहे हश्य जगत में मिले चाहे काव्य जगत में। सुषुप्त परिस्थिति अथवा राग का सहसा सजग होकर समस्त सजीव रूप के। सहानुमूति से अोत-प्रोत कर देने का नाम आनंद है।

जब त्राज की मानसिक क्रियाएँ त्रथवा चिंतना के सजग प्रत्यय ही कल हृदय के भाव अथवा राग में परिवर्तित हो सकते हैं तब हृदय श्रौर मस्तिष्क के बीच मोटी मेड़ खड़ी करना श्रतार्किक है। मानवता की रुचि विभिन्नता का कारण उसकी चिंतना के विकास की विभिन्नता है। मूर्त्त श्रौर व्यक्त रूप-व्यापारों से ऊपर उठकर, अमूर्त अव्यक्त और अवच्छन्न रूप-व्यापारों में लीन होने वाला हृदय विकसित चिंतना श्रौर समुन्नत सभ्यता का परिचायक है। श्रमुर्त रूप-ज्यापारों की निबंधना में चिंतना का प्रवेश स्वाभाविक है। सचा कवि जीवन की मार्मिक गुल्थियों का निर्देश ही नहीं करता, वह निसर्ग के सजग स्पंदन का ही नहीं दिखलाता, वरन उन गुल्थियों के सुलकाव और निसर्ग के तिरोहित प्राण को भी स्पष्ट करने में उसी तल्लीनता से चिंतना को पकड़ता है। सच्चे रसिक के लिये यह काव्य रूखा नहीं। यह मानसिक प्रयास की वस्त नहीं। उसकी भीतरी रुचि इसी में रमण करती है। हृदय श्रीर मस्तिष्क का वह इसमें पूर्ण सोहाग पाता है। जिन व्यक्तियों को दार्शनिक कहे जाने वाला कान्य रूखा और नीरस प्रतीत होता है और दुरुह अथवा जटिल मालूम होता है उन्हें बुद्धि की उन्नति द्वारा हृद्य के। समुन्नत करना चाहिये। ऐसे काव्यों के। कई बार , पढ़ना ख्रीर मनन करना चाहिये। जितने ऊँचे स्तर से किव ने अपनी कृति की सृष्टि की है उतने ऊँचे पहुँचने का प्रयास करना चाहिये।

यह कहना कि जो उक्ति सीधे जाकर हृद्य पर चोट नहीं करती वह कविता नहीं है, सत्य भी है श्रौर श्रसत्य भी है। यदि हमारे हृदय का परिष्कार ही नहीं हुत्रा, यदि ऊँची चिंतना की प्रवेश करने के लिये हमारा हृद्यद्वार काफी प्रशस्त नहीं है, यदि हमारे हृद्य का व्यक्त से ऊपर उठकर अव्यक्त और अमूर्त के साथ रमण करने का अभ्यास नहीं है, अथवा हमारा हृदय काफी व्यापक सहानुभूति नहीं रखता, यदि हम ध्वन्यात्मक उक्ति के व्यंग्यार्थ तक सहसा पहुँच नहीं पाते, यदि हमें दुरूह श्रीर ऊँची चिंतना की डोर पकड़े रहने का अभ्यास नहीं है, तो हमें किसी भी उक्ति पर यह दोष लगाना कि वह सीधे हृद्य पर प्रभाव नहीं डालती अपनी मूर्खता प्रदर्शित करना है। हम स्वयं देखते हैं कि हृद्य श्रीर बुद्धि वैषम्य के कारण काव्य के मर्म तक पहुँचने में कितना त्र्यंतर पड़ जाता है। हाँ कान्योक्ति सदोष कहाँ हो जाती है जहाँ कृतिकार बुद्धि के प्रत्यय के। ऐसे तत्वों के साथ समीचा करने बैठ जाता है जो उसके हृदय में स्वयं पैठे नहीं हैं। उसकी श्रसजग त्रथवा श्रर्घ सजग परिस्थित में तादृश परिस्थित **है** ही नहीं त्रतएव वह स्वयं मंकृत त्रनुभव नहीं करता। ऐसी त्रवस्था में वह दूसरे के हृद्य का भी स्पर्श नहीं कर सकता।

ऐसा व्यक्ति यदि श्रपनी निबंधना में सहेतुक व्याख्या के रूप में किसी सिद्धांत के प्रतिपादित करने का प्रयास करे भी तो वह किसी दार्शनिकवाद की सृष्टि कर सकेगा काव्य की नहीं। विषय को सुलमा-सुलमा कर सरल छोटे-छोटे वाक्यों में मस्तिष्क प्रज्ञात्मक

शैली के सोपान में ऊर्ध्वगमन कर सकेगा पर मस्ती के पालने में बिठाकर पैंग नहीं लगा सकता। हृदय में घुली-मिली विचारधारा चौर चिंतना के न जाने कितने रंग विरंगे पंख होते हैं। सच्चे कवि की कृति में नाना आकार प्रकार की स्वतः निसृत उक्तियाँ उसी प्रकार एक के बाद एक सजती हुई चली जाती है जिस प्रकार नाचते हुए मयूर के रंग बिरंगे पंख। मयूर के पंखों में भी विभिन्न रंगों की रेखाएँ होती हैं स्त्रीर उन्हें ज्ञान के प्रकाश में गिना जा सकता है पर उन्हें गिनने कौन बैठता है ? उसके नृत्य के साथ पंखों का समुचा सौंद्र्य घुल मिलकर भीतर तुकान मचा देता है। कुशल काव्यकार की उक्तियों की दारीनिक चिंतनाएँ कौन सुलमाये बैठता है, उसके समूचे सौंदर्य की ठेस रिसकों को तिलमिला देने के लिये पर्याप्त है।

## 'लगन 'की समीचा

जिस समय मैं भाँसी हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के ऋधिवेशन में सम्मिलत होने गया, उस समय श्रीवृंदायनलालजी वर्मा द्वारा मुक्ते उनकी तीन कृतियाँ मिलीं। 'लगनं ' उन्हीं में थी। यह पुस्तक सबसे छोटी है। इधर उन्होंने श्रीर कई पुस्तकें लिखी हैं, परंतु छोटी होने के कारण 'लगन' की समीचा यहाँ दी जाती है।

यह छोटी पुस्तिका एक आदर्श कहानी है, जिसमें भावों की उत्क्रब्टता और छोटी घटनाओं को महत्ता प्रदर्शित की गैयी है।

वैसे तो कोई भी प्रौढ़ लेखक अपने प्रौढ़ भावों को प्रौढ़ भाषा में प्रकट करने में बहुत कुछ समर्थ हो सकता है; परंतु इस छोटी सी पुस्तक की खौर भी विरोषताएँ हैं। यह पुस्तक जिस उद्देश्य से लिखी गयी है उसे सुचार और पूर्णक्ष्य से वहन करती है और साथ ही जनता की प्रचलित हिंदी उर्दू सम्मिलित सरल भाषा तथा कभी-कभी समयानुसार अशिचा के प्रभाव से व्यवहार में खाने वाली प्रामीण भाषा के सुंदर प्रयोग से अलंकृत है। इस कहानी का लेखक उच्च कोटि का अधिकारी है। वह शिचा-प्रद कहानियों का सिद्धहस्त लेखक है।

एक कुराल लेखक को भाव, बुद्धि श्रौर कल्पना की उड़ान के लिए किस प्रकार हर एक स्थान में त्रेत्र मिल जाता है, यह इस सन्धी बीती कथा में दिखाया गया है।

हम जानते हैं कि लेख को उत्तम बनाने का सबसे श्रच्छा ढंग श्रालंकार, उपमा श्रीर रूपकों का प्रयोग किये बिना बहुत कठिनता से निकाला जा सकता है, श्रीर सचमुच ही श्राभूषण-विहीन , रौली द्वारा लेख को काव्य-सेवी पंडित-समाज भी उत्तम स्वीकार नहीं करेगा। किंतु यदि उस अलंकारिक विधि से लेखक अपने उद्देश्य को कैंडी में आविष्कृत बुद्धि का दाँत बना दे, तो कुछ धुरंधरों के अतिरिक्त सारी जनता को वह कभी प्रत्यच्च नहीं हो सकता। इस पुस्तक में ऐसा कोई प्रयास नहीं है। इसमें भाषा-सरलता के अतिरिक्त और कोई दूसरा प्रयोग नहीं किया गया है। जनसाधारण के लिए वह इतनी सुबोध कि यही उसका सबसे बड़ा गुण शौर यही उसका सबसे बड़ा दोष है।

इस पुस्तक का ध्येय हैं—" जनता के बीच में दहेज-प्रथा के दुष्पिरिणाम द्वारा त्रानेवाली त्रापित्यों से सावधान होने की वृत्ति पैदा करना," त्रौर नवयुवकों की क्रांति द्वारा उसके निर्मूल हो जाने की पूरी त्राशा बाँधना।" यदि सर्वहित का ध्यान न रख कर इसकी सरल त्रौर सहज भाषा को त्रालंकार के पद से ढक दिया जाता, तो यह पुस्तक त्रपना उचित प्रभाव उत्पन्न करने में कदाचित् समर्थ न होती। तथापि यह पुस्तक त्रपने सतत प्रवाह में तटस्थ वैज्ञानिक सत्यता को मार्जन देती हुई पथ को चिकना त्रौर चुटीला बनाने के रोष में रूपक, उपमा त्रौर त्रालंकारों की मोती-सी चमकती हुई बूँदें भलकाती है।

सम्भव है, सौर-मंडल में विहार करनेवाले मस्तिष्क इस बृह-त्काय हस्ती को भी चींटी ही सममे, अथवा बाल की खाल निका-लमेवाले प्रखर समीच्क इसकी हिड्डियों को भी तोड़-मरोड़ कर फेंक दें, किंतु मार्मिक दृष्टि सम्पन्न और हृदय-संयुक्त समाज इस पुस्तक को अधिक से अधिक श्रेय दिये बिना न रहेगा।

नाटकों, उपन्यासों और कथाओं में घटनाओं का कम और पात्रों का चरित्र विशेष ध्यान देने योग्य अंग हैं। 'लगन 'में कथा-खंडों का कम इस उत्तम विधि से दिया गया है कि जब तक सारी पुस्तक को आद्योपांत पढ़ न लिया जाय, तब तक किसी , पात्र की नीचता अथवा महत्ता का अनुमान करना ही भूल का विषय हो जाता है। परिच्छेदों की संख्या यद्यपि २२ है, किंतु चंद्रकांता-संतित से इसकी तुलना करना भूल है। इसके प्रत्येक खंड का भाव उसी समय प्रत्यत्त होता जाता है और मस्तिष्क को रगड़ और घिसन के स्थान में स्पर्शानंद मिलता है। इसका प्रत्येक खंड इतना रोचक है, साथ ही उसमें शांति और चंचलता, हर्ष और विषाद चोभ और साहस का इस विधि से सम्मिश्रण किया गया है कि ये भावनाएँ हत्तंत्री में स्थानांतर से विभिन्न संगीत की ध्वनि उत्पन्न करती है। पाठक की लालसा अगले खंड की ओर दौड़े बिना रह ही नहीं सकती। हम इसके उपक्रम को अच्छे से अच्छे उपन्यास के भावानुक्रमीय उपक्रम से कम नहीं समम सकते।

पाठक देखेंगे कि कुछ परिच्छेदों को यदि अलग न किया जाता, तो कथा में कोई अंतर न पड़ता, क्योंकि उनमें एक लगातार बात कही गयी है। किंतु यदि ऐसा न किया जाता तो, बहुत सम्भव था, पाठकों को पूर्ण परिच्छेद की घटनाओं को एकत्र करने में मस्तिष्क को कष्ट देना पड़ता, और स्पर्शानंद का गुण इससे चला जाता।

यह भी जान पड़ता है कि कुछ परिच्छेद बिल्कुल अनावश्यक से हैं, किंतु इनकी आवश्यकता इसलिए हुई कि यह एक सची कथा है, और इसे अधिक कल्पना के रूप में ढालना लेखक की इच्छा के विषद्ध था। इतना करके मूर्खता की बातों का जो दिग्दर्शन किन्हीं खंडों में कराया गया है, उसी को, थोड़ा शब्दों से बढ़ा कर, हास्य की वस्तु बना दिया गया है, और ऐसे परिच्छेदों की अनुप-स्थिति में, सड़कों के बीच में बने हुए पार्कों की भाँति, कुछ परिच्छेद , केवल दृश्य-वर्णनात्मक एल कर लेखक ने शिकायत का श्रवसर ही नहीं रखा।

हम यह भी कह सकते हैं कि जब घटनात्मक परिच्छेद इतनी लालसा पैदा कर देते हैं कि आगे की बात जानी जाय, तो ऐसे परिच्छेदों को रख कर आगे के लिए प्रतीचा कराना लालसा को और बढ़ाना है। इनको पढ़ते समय पाठकों के हृदय को पिछले अन्य गुणों को सोच कर खंड की महत्ता समभने का अवसर मिलता है, और कथा अधिक आनंददायिनी बनती जाती है।

इन खंडों में कुछ परिच्छोद बड़े महत्व के हैं। उनमें पिछले खंडों की घटनारूपों के चक्र चलते हैं और उनका घूमना सुंदर मालुग पड़वा है।

प्रधान नायक देवसिंह नवयुग के भावों से लिप्त नव युवक है। उसका व्याह पिता और ससुरजी निर्धारित करते हैं। दहेज की ठहरौनी के कारण भिता शिबू ससुर बादल के गाँव से केवल दहेज पूर। न पा सकने की खबर सुन कर रुष्ट हो बरात लौटा लाता है और देवसिंह को अपनी पत्नी रामा से संबंध-विच्छेद कर लेने को सज़ब्र-सा करता है। वह सदैव उसके पास रहने की चेष्टा करता है। किंतु पवित्र भावों और जवानी की उमंगों ने देवसिंह को ऋँधेरी रातों में, गर्मी की तपती हुई दोपहरियों में वर्षी से उभड़नेवाली निद्यों के पार करने में, रात में पीछ दौड़ने वाले कत्तों का भय देख कर भी रामा के गाँव जाने में उसे प्रवृत किया। सचा देवसिंह दृढ़ था कि न मेरा ही दूसरी जगह व्याह हो श्रौर न रामा ही का। श्रनेक बार भूठ बोला श्रनेक बार चोर बना और कई बार उसने भगड़ा माल लिया। अंत में सफल भी हुआ। वह रामा का श्रीर रामा उसी की रही। साथ ही एक भी परिजन वैमनस्य का दोषी न रहा। प्रेम ने सभी को प्रेम करने को मजबूर कर दिया। यही कथा है।

पाठक देखेंगे कि देवसिंह के भावों की उन्मत्तता श्रीर विचार-शीलता का समन्वय बड़े से बड़े चिरत्रवान महापुरुष के गुणों से कम महत्ता नहीं रखता। उसकी पत्नी रामा का चिरत्र अथवा पातित्रत धर्म भारतीय प्रसिद्ध नायिकाश्रों से समानता रखता है। रामा के पिता बादलजू, उसका भाई बैताली तथा पन्नालाल, जिसके साथ रामा की सगाई करने की इच्छा बैताली विशेष रखता था, सभी प्रसिद्ध पात्र कहे जा सकते हैं। इस कथा के सभी पात्र शामीए चरवाहे हैं।

पाठक और लेखक यह सभी स्वीकार करेंगे कि हाथी अथवा उसके अंगों को सभी साधारण दृष्टि से देख कर उसके सभी सूद्मांगों तक का वर्णन सरलता से कर देंगे, और चींटी के अंगों का वर्णन करने के लिए उन्हें माइकोस-कोप को प्रयोग में लाकर बड़ी सावधानी से काम करना पड़ेगा। चींटी के अंगों का विवेचन सूद्म दृष्टि और सूद्म-बुद्धि को अपेना रखता है। यही कारण है कि साधारण विधि से वर्णित उन राजसंतानों का चरित्र आवर्श बन जाता है। किंतु इन प्रामीणों को आदर्श बनाने में लेखक ने जो शान प्रदर्शित की है, उसकी महत्ता किसी पौराणिक लेखक की शान से कहीं अधिक बढ़ जाती है।

पौराणिक कथा में कंबल हृदय-प्रेम के ही आधार पर सारी घटनाएँ घटित हुई, किंतु इस कथा में हृदय-प्रेम, पिवत्र संबंध की रत्ना, दहेज की क़ुप्रथा आधार माने गये हैं।

प्रथम परिच्छेद में लेखक ने विवाह में ठहरौनी-प्रथा का नम्न चित्र श्रंकित किया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रत्येक जीवित हृदय दहेज की माँग को 'खसौट' की भाँति ही बुरा ठहराएगा। लेखक का यह वाक्य कि "शिबू ने बादल से सी मैंसे दहेज में देने का वचन खसौट लिया" प्रत्येक निर्धन हृदय में एक बड़ी ठेस ृलगाता है त्र्यौर इस प्रथा के विरुद्ध क्रांति करने की भावना उत्पन्न करता है।

इसी खंड में दहेज के पूरा-पूरा न मिल सकने की ऋफवाह मात्र ही से दहेज-प्रथा के स्तम्भ ऋौर समर्थक वर-पिचयों के ताप-क्रम की विवेचना उल्लेखनीय हैं।

शिबू ने कहा—"चलो, बहू की बिदा न करावेंगे। भैया का दूसरा व्याह होगा। लड़िकयों की संसार में टूट नहीं है। बादलवा अपने सिर में रखले। अब हम तो छोड़ छुट्टी ही देंगे," आदि। सब सहमत हो गये। कहा अच्छा है, कहीं और जगह शादी कराएँगे। एक ने तो यहाँ तक कहा कि वेरील (बादल का गाँव) में आग लगा दो।

इसी विवरण के साथ यह कह देना कि प्रत्येक युग में, श्रौर प्रत्येग स्थान में, एक न एक सममदार व्यक्ति मिल ही जाता है समयानुकूल श्रनुभव की बात प्रकट करने के गुण में लेखक के यथार्थ ज्ञान का पता लगता है।

ऐसे स्थानों पर चर्णा भर के लिए ही बुद्धि का सहारा माँगनेवाले नवयुवकों की उष्ण-प्रकृति का उस कुद्ध बाराती समूह के दृश्य से उत्तेजित होकर जो जाज्वल्य-मान स्वरूप बनता है, उसका अभिज्ञान निम्न-लिखित शब्द बहुत सुंद्रता से कराते हैं।

बैताली ने त्राकर बादल से कहा—" जी चाहता है कि मर जाऊँ और मार डालूँ, यदि त्रापने इन बदमाशों को जूता लगवाकर गाँव से न निकाला तो हमारे जीवन पर धिक्कार है।"

वृद्ध-बुद्धि बादल भी बहक कर क्रोध से गालियाँ दे उठता है, जिन्हें लेखक में व्यंग्यात्मक विधि से 'मधुर वचनावली 'का नाम दिया है श्रोर श्रपनी घृणा का परिचय दिया है। सचमुच यह वाक्य-खंड लेखक की बुद्धि की दौड़ान में एक संदर स्टेशन है।

शिबृ रुष्ट होकर बारात लौटा लाया और फिर कभी संबंध न जोड़ने की प्रतिज्ञा कर ली। पाठकों को ध्यान रहे कि लेखक ने यह सब अवस्था केवल दहेज के न मिलने की आशंका की अफ-वाह मात्र से उत्पन्न हुई दिखायी है।

द्वितीय परिछेद में देवसिंह, उसकी दिनचर्या, बेरील का नदी-घाट श्रीर तटस्थ प्राकृतिक सुषुमा का भाव-पूर्ण उल्लेख किया गया है।

देवसिंह एकांत में अपने वाल्यावस्था पर विचार करता है। शिब विचारस्थ देख कहता है— "तुम्हारी शादी हुई, पर दुलहिन न आई, इसलिए तुम्हें इतना सोच है क्या ? अरे, इसी महीने में पंद्रह व्याह करा दूँगा। मुमे तो उस नटके बदलवा की ठसक मिटानी थी। बड़ी नाकवाला बनता था। अब लड़की के लिए घर हूँदने में सिर के बल चलना पड़ रहा होगा। " फिर शिबू का हँसना, इस स्थान पर विरुद्ध पार्टी की पराजय को सरे आम प्रकट करने में अपने को धन्य समभने का प्राकृतिक गुण प्रकट करता है। आगे देवसिंह की बहस में शिबू ने यह भी प्रकट किया कि उसने, "कन्या को दूसरे घर में बिठाले जाने की खबर लानेवाले को भी दस गालियाँ सुना दों।" रोष में मूर्खता का परिचय तथा दहेज न पाने के कारण संबंध-विच्छेद रखने की दृद्ता का प्रकटीकरण इसमें है।

तीसरे परिच्छेद में देवसिंह का नदी पार करके पत्नी के घर की ओर श्रमसर होना, किंतु पास के ऊँचे पीपल के वृच्च के पास ही रुक जाना, दिखाया गया। वह खड़ा होकर विचार करता है। हृद्य में पिता के शब्द—"हमने छोड़ छुट्टी दे दी, चाहे जहाँ बिठला दो।" सहसा ध्वनि हुई, "बिठला दो, श्रसम्भव!" किंतु यह निर्भयता पिता का स्मरण श्राते ही भय में इस प्रकार परिवर्तित हुई कि उसे पिता साचात् दिखायी पड़े। उनकी लम्बी डाँट भी उसके कानों से मस्तिष्क तक घुसी, यद्यपि वहाँ वास्तव में था कुछ नहीं। उसने प्रेम और लालसा से गाँव के घरों पर दृष्टि डाली, और लेखक के रचना-चातुरी के शब्दों में, " किसी सबसे ऊँचे घर के किसी खंड के, किसी की कल्पना की।" वहाँ से घर की छोर चलने को उद्यत हुआ, पर भला पैर और हृद्य यों ही लौट आते। "एक बार घर देख आऊँ" के साथ एक सचा असमञ्जस-मय चित्र पाठकों के सामने आया। इस कथांतर में लेखक ने रामा के द्वार की वर्णन-शैली चित्ताकर्षक की है। वह जाता है और देखता है।

" द्वार पहचान लिया। विवाह के बंदनवार ऋब भी लटक रहे थे। केवल जहाँ जामुन के पत्तों का गुँथाव था, वहाँ वे कुछ सूख गये थे। दीवारों पर चितेरों के बनायें हुए चित्र ऋभी ज्यों के त्यों बने थे।"

तुरंत ही वह तनमय हो गया, श्रौर एकाएक उसके मुँह से प्रेम की धुन श्रौर लगन की पवित्रता के परिचायक ये शब्द निकल पड़े—

" वह भी इसी के नीचे से इस धरती पर निकलती रहती होगी, श्रीर मैं इस समय यहाँ खड़ा हूँ।"

ये शब्द यदि कालिदास के दुष्यंत ने शकुंतला के लिए कहे होते, तो भी उनसे किन का गौरव ही होता। किंतु कुत्तों का शोर और आती हुई किसी आकृति की कल्पना, जो भय से स्वाभाविक हो जाती है, उसके हृदय में इिंद्धन की धंधक के साथ उसे भगाती हुई नदी पार ले गयी। जगे हुए शिब् ने खाट में खाँसते हुए देवसिंह से जाने का समय और कारण पूछा। क्या देर से जाग रहे हो ? उत्तर मिला " नहीं तो, अभी आँख खुली है।" यहाँ प्रत्यन्न होता है कि प्रेम में सूठ बोलने का अवसर अवश्य आता है। ख्रवश्य लेखक की ख्रात्मीय वाणी कि "युवा देवसिंह का भूठ बोलने का यह पहला ख्रवसर था" बड़ा प्रभाव करती है।

चौथे परिच्छेद में बादलजी का अपनी गलती सममना, किंतु बैताली का पन्नालाल ऐसा सुंदर दूसरा वर ढूँढ़ लेना बुरा न लगना, और अपना पिछला काम बनाने की सोचना मुख्य है। इस खंड में पन्नालाल के शरीर तथा पहनाव का सूच्म किंतु संदेप वर्णन सराहनीय है।

श्रायु २३-२४ वर्ष की थी। गोरा चिट्ठा था, शरीर का छोटा, श्राँखें खासी, माथा चिकना पर जरा छोटा। सारी श्राकृति दूर से देखने पर खूब-सूरत मालूम पड़ती है, परंतु पास से देखने पर श्राँखों में खोखलेपन की मलक श्रीर सीधी तथा नोटी नाक सौंदर्य की सम्यक्ता में विन्न डालती थी। साफा वह सदा रंगीला श्रीर रंग-विरंगा पहनता था श्रीर कपड़े स्वच्छ। इस लिए घर में कोई विशेष सम्पत्ति न होने पर भी बादलजी के लड़के ने इसी को ही श्रापनी बहन के लिए पसंद किया।

पन्नालाल केा खबर नहीं दी गयी पर पता उसने जरूर पाया। सुन कर हृदय की हिलोरें किधर गयीं, उसका स्वाभाविक वर्णन हृदय की ऋार्द्र करना है। उसकी दशा क्या हुई, इसका वर्णन कितनी उत्तमता से एक पैरेग्राफ में किया गया है।

उस दिन से पन्ना की अपने घर के आस-पास भैंसों के बगर के बगर स्वप्न में दिखलाई देने लगीं। क्या यह बतलाने की आवश्यकता है कि बालों में तेल ज्यादा पड़ने लगा।साफे अधिक लहरियादार तथा इंद्रधनुषी बाँधे जाने लगे?

पाँचवें परिच्छेद में नाले पर सुमद्रा के साथ रामा नहाने जाती है ख्रोर कोमलता से कहती है—" लू चलती है, सुमद्रा बैठ लो ठएडे में नहायँगे।" उत्तर मिलता है, "क्यों किसी की बाट

जोहनी है ? " सचमुच यौवनावस्था से उत्पन्न चक्कल प्रकृति का वास्तविक परिचय तथा मन खोल कर पाठकों के सम्मुख रखने का निमित्त इस वार्ता का मृल कारण है। सुभद्रा के परिहास पर रामा घूँसा मारती है, और सुभद्रा ने मुस्कराती हुई आँखें मिला कर, " तुमने तो घूँसे से मेरी जान लेली" ऐसा प्रेम परिपूर्ण शब्द उत्तर में कहा।

पाठक नीचे श्रंकित संलाप की पढ़ कर श्रवश्य ही वाक-लालित्य से मिलने वाली प्रसन्नता का श्रनुभव करेंगे—

रामा ने कहा—" मेरे भीतर तो कुछ नहीं है।" सुभद्राः—" जरा भी नहीं हैं ? " रामा—" जरा भी नहीं हैं। "

सुभद्रा—" कोई भी नहीं है ?" कोई उत्तर न देकर प्यार भरी चपत रामा ने मारी।

उसके बाद सुभद्रा ने फिर नये ब्याह की बाबत रामा की इच्छा जानने के प्रश्न पूछे। अनेक प्रश्नों के उपरांत रामा का दुखद उत्तर पाठकों का हृद्य अपने देश की निर्वलता और वहाँ की कुप्रथाओं अथवा अधर्म की प्रवृत्तियों की ओर अवश्य ही ले जायगा।

सुभद्रा ने पूछा, " तुम्हारे जी में पहाड़ी के वर के लिए कोई चाह नहीं है ? "

रामा ने कहा—" मेरे लिए चाहने न चाहने का सवाल नहीं है। घर के लोग जो कुछ तै करेंगे, सिर के बल मानना पड़ेगा।"

सुभद्रा—" यदि मैं जानती कि तुम बताने का वचन देकर तोड़ोगी, तो कभी श्रपनी बातें न बताती।" यह कह कर वह दूर जा बैठी। रामा उसके कंघों में हाथ डाल • कर कुछ चीगा त्रावाज से बोली। सुभद्रा चुप रही। इस त्रवसर पर रामा के त्राँसू त्र्या गये। बड़ी विनय के साथ बोली —" तुम बुरा मान गयीं। तुम्हीं कहो, त्रपने बाप-भाइयों की मर्जी के खिलाफ में कौन सी बात जी में बसने दे सकती हूँ ?"

सचमुच कट्टरों के सामने न्याय-धर्म कोई वस्तु नहीं है। सियों को भारतीय दासम्ब से स्वाधीनता न देना ही वे सुख सममते हैं, किंतु स्त्रियाँ इन्हीं श्राधातों से कुद्ध होकर श्रवश्य ही उनके विरुद्ध क्रांति करेंगी। उनके हित के कानून पुरुषों के। मानने पड़ेगें, श्रीर तभी वे सममेंगे। लेखक इस दृश्य को कितना भाव-पूर्ण श्रीर प्रभावशील बना सकता है, उसकी सफलता थेही बताती है कि प्रत्येक पाठक उनकी दुईशा पर रो पड़ता है।

छठवें परिच्छेद में देवसिंह घर से सैनिक सा सज कर रवाना होता है, किंतु बादल बाहर जाने से रोक देता है। पाठक यह स्वयं अनुभव करेंगे कि देवसिंह के हृदय में इससे कितनी गहरी चोट लगी होगी और उसके हृदय में कैसी-कैसी भावनाएँ उठ कर शांत हुई होंगी।

देवसिंह दो पहर के समय ही तपता हुआ चुपके से जाता है, और नदी-पार बर्रोल के नाले के पास एक टीले पर ध्यानाविश्वत होता है। इसी समय प्रमालाल आकर अपनी लंबी-चौड़ी हाँकता है। देवसिंह अपने की चरवाहे का नौकर बताता है। उसने अपनी चटक-मटक की चटकीली बातों से और भी बढ़ा दिया। उसने आँख के कोने से देख कर पूछा, "कभी किसी से तुम्हारी आँखें उलमी हैं?" फिर आगे चल कर कहता है, "में हृदय के बिलकुल तले की टटोल लेता हूँ, और उड़ती चिड़िया भाँपता हूँ। इस थोड़ी उमर में न जाने कितने नर-नारियों को परख चुका हूँ।" आदि वि० वि०—९

, उस छैल-छबीले ने कह डाला। किंतु "होगा साहब। मैं तो नौकर त्रादमी हूँ। इन बातों के। मैं क्या जानूँ। कह कर देवसिंह ने सीधे सादेपन की शरण ली। पन्ना कहीं जाता है।

सातवें परिच्छेद्—छठवें खएड में, पन्ना के श्रंतिम वाक्य, पर 'श्राज तो मेरी बरोली में बादलजू के यहाँ दावत छनेगी ', देवसिंह विचार करता है श्रोर विह्वल होता है। उसकी बातों से समका था कि रामा से इसी की सगाई होगी! मन में कहने लगा, 'श्रं यहीं क्यों न गला दबा डाला। ''

इसी समय दो कन्याएँ रामा और सुभद्रा आती दिखायी दीं। देवसिंह एक चट्टान के नीचे छिप गया और कान देकर उनकी बातें सुनने लगा। सुभद्रा ने अभी-अभी पन्ना को देखा था। उसने रामा से कहा, "कैसा बाँका-तिरछा युवक है!" रामा ने रूखेपन से कहा—" तेरा मुँह, सब कपड़े लुगाइयों के से पहने हैं, केवल लहँगे की कसर है।"

उक्त लेख में 'तेरा मुँह' प्रामीण प्रयोग का पूर्ण प्रचलित महावरा है। इसी स्थान में लेखक की निम्न-लिखित उक्ति हृदय में त्रानंद की लहराती गंगा का प्रवाह बहाता है—

''यह मीठा-कोमल स्वर देवसिंह के बहुत मधुर मालूम हुआ। बातचीत के बीच में थोड़ा-सा हास हो जाता था, उसका शब्द ऐसा मालूम पड़ता था मानों चाँदी के थाल में मेंह की बूँदें।"

सुभद्रा ने फिर कुछ कहा, जिसके उत्तर में रामा ने मारने को हाथ उठाया। देवसिंह ने उसके हाथ को देख कर उसे पहचान लिया। पाठक समभते हैं कि लेखक भी इस समय किस अवस्था को प्राप्त होकर क्या कह रहा है, किंतु ये शब्द भाव को बहुत ही उत्कृष्ट विधि से प्रकट करते हैं। फिर पहचान की बातें भी कितना विह्वल करती हैं और स्मृति को कहाँ तक दौड़ा सकती हैं, यहाँ इसका प्रत्यच्च प्रमाण है।

देवसिंह ने कुंदन से बढ़ कर आभा रखनेवाले उस हाथ पर श्रयने यहाँ के चढ़ाये हुए आभूषण पहचान लिये। उँगली की अँगूठी पहिचानने में भी भ्रम न हुआ। इच्छा हुई कि बाहर निकल कर उस हाथ को अपने होंठ से लगाये। पर, साहस न हुआ।

पाठक देखें कि 'पर' शब्द यहाँ कितना महत्व रखता है। यहीं यहाँ पातक है ऋौर यहीं यहाँ घातक है।

पन्नालाल त्रा गया। इधर-उधर की बातों में उलमाता हुत्रा दोनों भोली कन्यात्रों से छेड़खानी करने लगा। रामा लगातार रूखी ही बनी रही, किंतु फिर भी वह कामांघ निम्न-लिखित वाक्यों से प्रसन्न कर के प्रम जीतने की त्राशा करता ही रहा।

उसने सुभद्रा से कहा—"श्राप श्रपनी ही बात कहती हैं कि उनकी भी कह डालती हैं ? वह तो बोलती ही नहीं हैं।" फिर, "एक बार जी-भर यहाँ नहीं देख पाया, तो कहीं न कहीं तो देखूँगा ही।" श्रादि श्रनेक बातें ऐसी कहीं, जिनसे रामा, जो पवित्रता की उपासक थी, दुखित हो गई।

उनके मिड़कने पर वह चट्टान के ऊपर की श्रोर बढ़ा, जिसके नीचे देवसिंह छिपा था। देवसिंह इस समय उसकी बातों से पहले से ही श्रकड़ कर निकल खड़ा हुश्रा। पन्ना के होश फाफ़्ता हो गये। कि कर बनावटी शिक से धमकी में बोला। देवसिंह सचमुच सिंह ही था, मट लाठी को मजबूती से पकड़ा श्रौर पन्ना को धराशायी कर ही देनेवाला था कि प्यारी रामा का कोमल स्वर उसके कानों में मंकृत हुश्रा। उसकी पतली बाणी, "मगड़ा मत करो। घर जाश्रो। मार्ग बीहड़ है। साँम हो गई है। श्रपनी मैंसें ढँढ़ लो। गाँव पास है, क्यों व्यर्थ रार मोल लेते हो, " देवसिंह के हृदय में प्रभाव कर गई। दोनों ने दोनों को सममा। सचमुच भी होकर रामा ने ये शब्द कह कर जो साहस श्रौर प्रयतम की

कल्याण-प्रियता दिखाई, वह किसी भी शूर चत्राणी के लिये उचित था। इतना कह कर वह भी चल दीं। पन्ना भी तिरछी काट गया। इसी समय घर जाते हुये, देवसिंह ने ललकती हुई आँखों को रामा की खोर भुका दिया। प्रम की प्रेरणा! रामा ने भी इसी समय पीठ की खोर घूमकर प्रम-भरी दृष्टि से एक च्रण अपने किसी को देख लिया।

यह घटना कितनी सुंदरता से भरी गई है। वास्तव में इस दृश्य का आनंद शब्द क्या करा सकेंगे। लेखक ने यहाँ पर अपने सभी मुख्य पात्रों को एकत्र करके सारे आंगों को भी एक ही बिंदु पर केंद्रीभृत किया है। अब तक खंडों का सूखा वर्णन किस उत्तम समाप्ति तक पहुँचा और यह समाप्ति अब कौन-कौन गुल खिला सकती है, इसका अनुमान पाठक केवल एक वाक्य से इस समय की घटना से ही कर लेंगे।

"जिस समय देवसिंह ने अपनी आँखें पीठ की ओर घुमाई, रामा ने भी उसे देखा।" यही फल होता है सबी लगन का, भक्ति का, प्रेम का। किंतु देवसिंह घर नहीं गया। उसकी लालसा यह जानने की हुई कि रामा को दूसरा कराव पसंद है या नहीं।

त्राठवें परिच्छेद में शाम के वक्त देवसिंह का बरील के पास के एक पीपल के नीचे पहुँचना, और वहीं दोनों लड़िकयों का दीप जलाने आना बताया गया है। रामा से सुमद्रा ने अनेक ऐसे प्रश्न किये, जिनके उत्तर में वह अपना देवसिंह के लिये आकर्षण प्रकट करती, लेकिन पिता और माई के भय से वह कुछ कह तो सकी नहीं, सब टालती रही। हाँ, पन्ना के लिये घृणा के शब्द अवश्य कहे। रामा ने एक आटे की पिएडी किसी और के लिये रखी। सुभद्रा ने बहुत आग्रह से आन की बात पूछी, पर उसमे प्यार से "आस पूरी हो, तुमे सोने का अच्छा गहना बनवा दूँगी।" कह कर बात टाल दी।

देवसिंह की आँखों और कानों की पहुँच में, रामा और. सुभद्रा की ऐसी बातचीत सचमुच अनुपम मिठास रखती है। वे दोनों चली गयीं। देवसिंह ने भी जोड़ा मिला कर पिरडी रख दी। यही उनके प्रणय का कारण सा प्रकट होता है। फिर उसके गाँव से देवसिंह लौट आया।

नवें परिच्छेद में पन्नालाल के उसी दिन के बेरीलगमन का वर्णन किया गया है। उसने इच्छा की कि रात में रहने की मिले, तािक यदि सम्भव हो तें। वह रामा से मिल सके। पर बादलजू कोई प्रेम न दिखा कर साफ साफ बात कहते रहे। रात में बादलजू ने बैताली के साथ कुछ घादमी करके पन्ना की वािपस किया। बैताली ने शादी की बातें बड़े जोरों से कहीं, जिनसे उसने बनावट के साथ घन्य बातें कहीं, किंतु यह भी मुर्खता से कहा, "हम घाप तो भाई-भाई हैं। हमें घाप जो घाजा देते हैं. वह तो मुक्ते माननी ही पड़ेगी। भाई कुछ हो।" "दावत में पन्ना सबसे देर तक खाता रहा," (तािक घर में एक नज़र कहीं से रामा पर डालने को मिले) 'पर खाया बहुत कम', ये वाक्य परिच्छेद का घाघार हैं। पन्ना को बिदा करते समय घानंद के इच्छुक पन्ना से उसके बार-बार प्रार्थना-सी करते रहने पर भी बादलजू ने जो शब्द कहे थे, वे एक स्वाभिमानी की बादलजू का पक्का राघु बना सकते थे। किंतु यहाँ तो कमजोरी थी च्यानी।

उसके हृदय में कटार-सी लगी। उसकी चमकती हुई आँखें पृथ्वी की ओर भुक गयीं। उसी पीपल के पास से (जहाँ अभी शायद देवसिंह भी खड़ा हो, ऐसा कुछ कहा जा सकता है) वैताली वापस लौट आया। उसका बिदा होना भी पन्ना को एक सदमा-सा हुआ। उसकी दशा वर्णन करता हुआ लेखक कल्पना को कितना उत्थान देता है, साथ ही तीनों पन्नों के प्रतिनिधियों का

.ईश्वर त्र्यौर पाठकों के सामने किस प्रकार मिलान करता है, इसका प्रमाण त्र्यागामी दृश्य है।

उन दोनों के चले जाने पर पीपल की ऋँधेरी छाया से एक छाया निकली, जो नाले की ऋोर जानेवाले मार्ग से चली गई।

दसवें परिच्छेद में भीषण वर्षा का दृश्य छांकित है।

ग्यारहवें परिच्छेद में अपने काम की पूर्ति की इच्छा से पन्ना बढ़ी हुई नदी को तुम्बे से पार करना सीखता है। फिर एक दिन बहुत अभ्यस्त हो जाने पर बर्रील गया। यहाँ बेतवा की धारा का वर्णन उल्लेखनीय है।

बारहकें परिच्छेद में देवसिंह विचार करता हुआ रामा के मकान के पास आया और रुक कर असमंजस से लौटा, कुत्ते भी भूँ के।

लेखक का यह लिखना कि "देविसह ने सोचा, श्रगर कुत्ते मूँ के, तो शायद कोई (सब परिजन नहीं) जाग पड़े। मन में कहा श्ररे रामजी! दया करके श्रीर किसी को न जगाना, किंतु कुत्तों का मूँ कना श्रब उसे डराने लगा।" यह उत्तम चित्रकारी का एक नमूना है। श्रागे फिर यह सोच कर कि "किसी की चोरी नहीं करनी है, श्रपनी ही स्त्री चाहता हूँ।" उसने साहस धारण किया। यह वाक्य तो सचमुच ही स्थिर श्रीर ठीक निर्णय में उस वीर को एक सुंदर चिरत्र-नायक बनाता है। इतने में श्रावश्यकतानुसार लेखक ने द्वार भी खुला दिये श्रीर कोई पुरुष निकल श्राया।

तेरहवें परिच्छेद में बारहवें का पूरा संबंध दिखाते हुए लेखक प्रकट करता है कि वह पुरुष बादलजू था, जिसने उसे पहचान कर धीरे से कहा— " अरे पगले यहाँ क्यों आया ? चुपचाप चला जा।" देवसिंह चुपचाप सरक जाता है। बैताली स्वयं जगता है और "चोर आया ? कीन आया ? किघर गया ?" के शोर से औरों को भी जगा डाला। बादल ने सब को किसी प्रकार शांत किया। रामा भी जगी, खिड़की से माँकी। प्रियतम ने उसे और उसने प्रियतम को पहचान लिया। अंदर से पुकार हुई, रामा ने सिर खींचा। सिहरते हुए खिड़की के किवाड़ बंद कर लिये। परंतु इसी बात को लेखक ने प्रेमी के हृद्य से कहलाया—"अरे मैं देवसिंह हूँ, तुम्हारे लिए भीग रहा हूँ।" प्रेम में निराश बिदा होना प्रेम के गृढ़ बना देता है। अतः यह बात विषय को गहरा बना देगी।

चौदहवें परिच्छेद में बादलजू श्रीर बैताली की वार्त है। बैताली चाहता है कि काम ते हो जाय, हो चाहे जब, श्रीर इसका उत्तर बादल न दे सका, इसी से उसने साधारण सलाह-सी मिला दी। उसने कहा—"पन्नालाल सुघड़ युवा है। घनी भी दीखता है। श्रीर इसके साथ निश्चय न हुआ, तो बहन जरूर बड़ी श्रमागिन है।" बादलजू निर्णय न देकर हटने लगे, किंतु इस समय बैताली की विनय उसके चरित्र में नवीन बात है, वह हाथ जोड़ कर बोला—

"श्राप मालिक हैं। हमारी कीन सुनता है श्रिगर श्राप श्रांखें खोल कर न देखना चाहें, तो हमारा बस ही क्या है। कोई कहता है कि उस रात कोई बदमाश क्षियों के घर श्रा बिलमा था, कोई कहता है कि बजरावाला भैंसें चुराने श्राया था। किसका-किसका

मुँह पकड़ा जाय । ऋपना तो हमें ही देखना चाहिए।"

उत्त लेख में बैताली यह भी प्रकट करता है कि आप को शीघ ही निश्चय करना पड़ेगा। किंतु बादल ने, "मैं जानता हूँ, वह कोई चार उचका नहीं था। वह एक पागल था।" कह कर बात टाल दी। ् उतरती हुई दोपहरिया है, पन्ना श्राया। मट बहुत दिनों में श्राने की सफाई दे डाली। बैताली श्रपनी ही बात की सिद्धि के लिए शिज्ञा देने लगा।

"तो भी आते-जाते बने रहने में कुछ हानि तो हो नहीं सकती। मिलते-जुलते रहने के कारण स्नेह बढ़ता ही है, घटता तो है नहीं।"

बैताली भोजन का प्रबंध करने गया। इघर जैसी बनाविट्यों की प्रकृति होती है, वह शीशे में चेहरा-मोहरा देखता है और अपनी खुबसुरती के धब्बों को दूर-सा कर अंदर की श्रोर श्राशा से माँकता है। मन में बचत का मार्ग सोचता श्रीर भय भी करता है—

सुंदरी रामा आँगन से गुजरती हुई चली गयी। पन्ना की आँखें उँचाई पर रखी हुई पुत्तिका-मिए कहाँ पातीं, हृदय की भी घसीटती हुई पद नख-नूपुर तक गयीं, और दब कर रह गयीं।

पन्ना ने आँख और मुख का भाँति-भाँति से घुमा कर उसे देखने की चेष्टा की और अपने आप मुस्कराया, पर कुछ नहीं।

लेखक का इस चंचलता की 'घृष्ट-निर्भय-नेत्र-नृत्य!' कहना उसके प्रति उत्पन्न होने वाली घृणा प्रकट करता है।

पंद्रहवें परिच्छेर में सुभद्रा ने रामा की वह अफवाह बड़े ढंग से सुनायी, जी बैताली ने पिछले खण्ड में बादल से कही थी। वह उस आगंतुक का नाम पन्ना कहती है, जो रात में आता है और उसकी ड्योढ़ी चूम कर चला जाता है। रामा बात का घोर विरोध करती है। उसने १३ वें परिच्छेद की घटनाओं से अपनी जानकारी प्रकट की, किंतु रामा को हँसी में टालता देख बोली—

"अभी कहो या न कहो, पहाड़ी से लौट कर आस्रोगी तब इसी चबूतरे पर बैठ कर कहला लूँगी।"

पीपल के नीचे गयी तो रामा ने अपने पत्थर पर दूसरा एक पत्थर पाया जो गुप्त रूप से प्रेम भरता है अथवा पन्ना की भय।

सोलहवें परिच्छेद में देवसिंह त्याता है त्यौर परिचित खिड़की के नीचे खड़ा होकर रामा के सिर के। देखता है, परंतु वह तुरंत ही छिप जाता है। इस समय देवसिंह का भाव जिस रूप में लिखा गया है वह त्यत्यंत त्याकर्षक है।

"उस व्यक्ति की ऐसा जान पड़ा, मानों हाथ के मकोरों में पत्तियों में छिपे हुए गुलाब के फूल की एक च्राण के निए मरोखा देकर फिर दुका लिया हो।"

वह बोला— "श्राज खड़े-खड़े एक बात कहने श्राया हूँ। श्रीर कोई साध नहीं है। इसके बाद मेरे लिए संसार श्रीर संसार के लिए में कुछ नहीं। मैं देवसिंह हूँ।" पाठक इस ज्ञाण प्रेम की पराकाष्ठा श्रीर उसके लिए त्याग की होने वाली भावना को श्रवश्य स्पर्श करते होंगे। ये शब्द विफल-हृदय की करुण श्राह हैं।

"रामा ने कृतज्ञ शब्द कहे। देवसिंह ने स्पष्ट सुना। प्रत्युत्तर देना चाहा, किंतु जैसे किसी ने गले को पड़क-सा लिया हो—वह कुछ न कह सका।" कितनी सुंदर अभिव्यक्ति है।

"रामा ने धीमे स्वर से कहा, श्राप भीगे हैं। खिड़की की राह यहाँ श्राइए। एक च्राण ठहर कर लौट जाइएगा। श्राप चढ़ सकेंगे ?" घोती लटका दी। वह चढ़ आया। जिस राह से देवसिंह आया था, बिजली भी आती थी, चमकाती थी, रामा के बदन को, देख लेता था दर्शन का प्यासा देवसिंह, और मधुर-रस पीता था। बैठते ही बोला—"जाऊँ न, आपके घर का कोई जाग पड़ेगा, तो न जाने आप पर क्या आवे।" उक्त शब्द दुःख और कहणा से भरे हैं, किंतु उनकी अकस्मान् शांति रामा के साहस-पूर्ण शब्द कर देते हैं। ये शब्द भक्ति के पारावार हैं—

" मुक्ते इसका क्या भय है ? मेरे देवता मेरे पास हैं। मेरा कोई क्या कर सकता है ? बहुत होगा, अभी आपके साथ चली जाऊँगी।"

कुछ और वार्ता हुई। प्रेम-कलाप हुआ। देवसिंह घर लौट गया।

सत्रहवें परिच्छेद में पन्ना निमंत्रित होकर आता है। रात्रि में विश्राम कर लेता है। चाहता है कि रामा तक पहुँच सकूँ, किंतु कोई हिकमत न चली। आधी रात के समय देवसिंह आया। रामा निभयता से बोली—बतलायी, और अधिक देर तक साथ ठहरी। उसने यह प्रकट कर दिया कि उसे घरवालों के जान लेने की परवा किंचित न थी। उसने अपनी इच्छा प्रकट करते हुए एक बार कहा—"आप रात भर यहीं रहें, और दिन में सब से मिल कर जायँ।" "वह दिन भी आयेगा।" देवसिंह ने रुक कर कहा। इसी संबंध की बातचीत में पीपल और जंगल पर की मेंट खुली। अब देवसिंह हृद्य मिलाने का इच्छुक हुआ। रामा ने अभी उचित न सममा और चतुरता से निभाती रही। वह अभी प्रेम के और पक्षा करना चाहती थी। इस स्थान का संलाप बहुत चतुरता से भरा है। जैसे—

प्रश्त-" तुम मेरी कौन हो ?" उत्तर-" मैं क्या जानूँ।" प्रश्न—" श्रोर मैं तुम्हारी कौन हूँ ?" उत्तर—" वह तो श्राप ही जानें।"

रामा ने कहा—" किसकी धुन में आप पन्ना से मगड़ने आ गये थे?" देवसिंह ने अब पूर्णक्षप से प्रत्यच्च किया—"यह सब किसकी धुन हो सकती है? जागते हुए भी यही एक स्वप्न देखता हूँ। मरने के उपरांत उसी एक स्वप्न में लीन हो जाऊँगा।" सचमुन ये शब्द विरहकाल के दुःख की चरम सीमा के द्योतक हैं।

सम्भव है, कुछ लोग इन शब्दों के घुमाव पर छायावाद का भी आभास पावें, किंतु इसके अंतस्थ रूप का सममना सरल है, और प्रयोग का कारण भी प्रत्यत्त है।

देवसिंह श्रव की बार प्रेम से भर कर गलबहियों से मिला। उसकी श्राँखें एक बार बरस गयीं। श्रंत में वह विलग हुश्रा, श्रौर घर गया।

अठारहवें परिच्छेद में भादों की अभावस्या की घनघोर वर्ष के बीच पन्नालाल का बरील आगमन दिखाया गया है। इस बार भी बैताली ने उसे वापस न जाने दिया। पाठकों के। याद आता होगा वह एक बार रात में वहाँ कक चुका है।

श्राज रामा पिता की श्राज्ञा से पिता की श्रटारी पर सोयी थी। उसकी कोठरी में श्राज सिवा एक खटिया के, जिसमें एक धोती भी पड़ी थी, कुछ न था। किवाड़ों में भी जंजीर न लगायी गयी थी। पन्ना ने बड़ी श्राशाश्रों से बौछार श्राये हुए पौर में सो जाने की श्राज्ञा ली थी।

उक्त वर्णन के बाद लेखक ने एक कामातुर के पागलपन का जो सुंदर फोटो खींचा है, वह हास्य उत्पन्न करने में उसके लिए उचित भी है और बहुत समर्थ भी। वह सोच रहा था—" उस दिन की केाशिश बेकार गयी थी। जान पड़ता था, मानों सपने में कुछ बड़बड़ा रही हो।" जाकर रामा की कोठरी का दरवाजा खटखटाता है।

" उस दिन मुभको दैख कर मुस्करायी थी। जागती होती, तो अवश्य दरवाजा खेल कर आलिंगन देती। वह कितनी सलोनी है। क्या बाँकी आँख है। आज जैसे बनेगा, मिलुँगा। एक बार छाती जुड़ाने का नसीब हासिल हो जाय, फिर खैर, शादी न भी होगी, तो बहुत न अखरेगा। एक खूबसूरत फूल सूँघने के मिल जाय, बस।"

यह सब साच कुछ करने का प्रवृत्त हुआ। एक बार धक्का दिया, उत्तर न मिला। धक्का दिया किवाड़ खुला। अंदर घुस जंजीर लगा ली। धीरे से बोला—" आज बड़ी कृपा की।" शांति देख फिर बोला—" अब ज्यादा शरम की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए बहुत दिनों से मेरा कलेजा खाक हुआ जा रहा है।" फिर भी उत्तर न मिलता देख टटोल-टटोल कर चारपाई पर जा पहुँचा।

हँस कर बेाला—" तुम मजाक भी करना खूब जानती हो यह मुफे मालूम है, और इसीलिए तुम्हारी सलोनी मृरत दिल में सदा गड़ी रहती है। क्या दिल्लगी की गयी है। चारपाई मेरे लिए छोड़ कर आप किसी केाने में विराजमान हैं, और बिस्तर कहीं गायब कर दिये हैं! अब ज्यादा विलंब न कर के यहाँ आ जाओ, नहीं तो मुफे हाथ पसार कर टटोलना पड़ेगा।"

थोड़ी देर बाद फिर हँस कर बोला—" कसम गंगा जी की बहुत तंग हो चुका हूँ। कोने में बैठी-बैठी अब और न सकुचा। देखो, तुम्हारे ही लिए गंदी पौर में लेटा हूँ, जहाँ कुत्ते भी लेटना पसंद न करेंगे। डरो मत, घर में सब से। गये हैं। पानी इतने जोर से बरसता है कि कोई किसी की सुन भी नहीं सकता।"

वह सब धीरे-धीरे कह ही रहा था कि खिड़की के नीचे से शब्द हुआ — '' मेरे स्वर की पहचाननेवाला कोई हैं ? "

यहाँ पन्ना का काठरी में होना ख्रौर श्रमले में देवसिंह का इसी में प्रवेश करना घटनाओं को एक जंजीर में जोड़ने की सुंदर कड़ियाँ हैं।

उन्नीसवें परिच्छेद में पन्ना द्वारा देवसिंह का पकड़ा जाना है। पहले तो पन्ना डरा, कितु फिर घूर्तता करने की इच्छा से कुछ उद्यत हुन्ना। त्रावाज हुई — "क्या प्यारी रामा सा रही हा! मैं पानी में खड़े-खड़े भीग रहा हूँ।" वह सममा, "कोई रामा का यार है ' बोला — "त्रभी लोग जाग रहे हैं।" ये शब्द त्रागे कुछ त्र्योर जानना चाहते थे, किंतु देवसिंह पानी के तूफान त्रीर प्रेम की गहराई के कारण त्रांघा-साथा। वह रामा की कही गयी बातों को स्मरण करके इसे अन्य पुरुष की बात न पहचान सका। यद्यपि उसने स्त्रभी तक पन्ना की बात सुन भी न पायी थी, उसने कहा— "कपड़ा डालो, त्राऊँ।" पन्ना मन में सफल जानकर प्रसन्न हुन्ना। घोती डाल दी त्रीर देवसिंह चढ़ त्राया।

' इधर उसके पैरों की आहट हुई, उधर रामा के पैंजन किवाड़ में लगे।" यह दृश्य सचमुच ही हृद्यप्राही है। घटनाओं का केंद्रीभूत करा देना ही कौशल की बात होती है और उनका अकस्मात् मिलना सत्यता का प्रमाण होता है। यही सत्यता प्रसन्नता का मुख्य कारण हुआ करती है। प्रेमियों का संचालन एक साथ होता है, यही इसका निर्णय है।

रामा सममी कि दैवसिंह पकड़े गये। उसने जोर से पैर मारा, जिससे देवसिंह सावधान हो जाय कि अंदर रामा नहीं कोई दूसरा है। पर प्रेम का प्याला पिये हुए मतवाले देवसिंह की होश कैसे रहता। वह बेाला—" क्या पैंजना बात करेगा?" रामा के

ृहृद्य में घाव हुआ, पर पन्ना पीड़ित की द्वा लेने का अवसर पा गया। रामा ने आह खींची, तो देवसिंह ने अपना आगमन उसके दु:ख का कारण सममना प्रकट किया। इधर डाँट-सी देते हुए पन्ना ने उसे पकड़ लिया और चिल्लाया। डएडे और लाठी वालों की भीड़ आ धमकी। "द्वार तोड़ दो, दुष्ट डाकू जिंदा न भग जाय, पन्ना ने हमारी खूब रचा की है। जल्दी करो, कहीं डाकू भैया का चोट न पहुँचा दे।" आदि। अगर बादल ने स्थिति की सँमाला न होता तो शायद वे मूर्ख देवसिंह और पन्ना दोनों की खतम कर देते। वे बड़ी जल्दी में थे। बादल ने चिराग मँगाया। द्रवाजा स्वयं देवसिंह ने खोल दिया और पन्ना को पहले से ही खूब प्रसादी दे दी। बादल आदि सभी उसे देख कर नत-मस्तक है। गये।

बीसवाँ परिच्छेद कथा की श्रांतिम घटनाश्रों का चक्र है।

पन्ना हजार गालियाँ पाता है। साफा वगैरह में धूल ख्रौर देह की पीड़ा उसे मारे डाल रही थी। चुपचाप बेचारा घर गया। ख्रब उसने ख्रपनी शान भुला दी।

पाठकों के। स्मरण रहे कि इस अध्याय में दंगा और शोर खूब हुआ था। यहाँ भी बैताली ने, बारात के अवसर की भाँति, फिर च्रण भर के लिए बुद्धि का सहारा माँग कर कहा था—" दिया लिये फिरते हो। जल्दी किवाड़ तोड़े जायाँ। तुम्हें अपने पुरखों की कीर्ति से बढ़ कर उनके बनवाये किवाड़ प्यारे हैं। यह दुष्ट औरतों के साथ पापाचार करने आता है।"

इसी समय बैताली रामा की पुकारता है, जो घर में नहीं मिलती। देवसिह ढँढने जाना चाहता है, किंतु बादल रोकता है। "तुम्हें ऋब फिर खो दें?" बड़ा ही स्वाभाविक वाक्य है। ऋब तो बादल को प्राण् से मिले थे। बैताली घाट तक गया, "रामा, रामा " शब्द किया। पानी में भँप सुनी, पर न समभ सका कि कूदने वाला कोई जल-जीव था या उसकी ही बहन।

इधर दैवसिंह रामा के। पाने के लिए प्रेम में खिंच जाता है, छत से भागता है, किंतु जीने का सम्यक् ज्ञान न होने से नीचे धड़ाम से आ गिरता है और सारा घर रोता-पीटता दबा में लगता है।

पाठक यह बात जरूर समभ गये होंगे कि देवसिंह यदि वहीं न गिर जाता तो बहुत सम्भव था कि वह रामा के विरह में तुरंत ही नदी में डूब मरता और सारी कथा नष्ट हो जाती।

इक्कीसवें श्रौर बाईसवें परिच्छेद में रामा का शिबृ के। समाचार देना श्रौर शिबृ का पिघल जाना दिखाया है।

रामा, कोमल रामा, नदी में कूदती है। कठिन करार कराल के काटे हुए करर-करर गिरते हैं। फिल्लियों की फनकार और भँवरों का टरटराना उसके हृदय में भय और मस्तिष्क में कम्पन उत्पन्न करता होगा। किंतु सबी लगन में भयानकता की किस प्रकार कुछ नहीं समका जाता, इसका दिग्दर्शन नीचे के वाक्यों में है।

'रामा प्राणों की होड़ कर प्रवाह के साथ युद्ध करने लगी। वह कोमल दुर्बल-देह और वह प्रचंड, भयानक धारा! भीषण प्रयत्न! रोमांचकारी दुस्साहस चढ़-चढ़ आनेवाली लहरों की परवाह नहीं, दृष्टि-केंद्र किसी दूसरे ऊँचे चज्ज्वल स्थान पर निहित। वेतवा के चईड कोलाहल और उत्तुंग लहराविल का उत्तर देनेवाले केवल नन्हे-नन्हे हाथ-पैर।"

तड़का होते ही वह पार हो गयी। खेतों में त्रायी हुई नौकरनियों से पता लगाती हुई वह गाँव गयी, वहाँ जैसे-तैसे पता लगाती, लम्बा घूँघट काढ़े शिब् के मकान पर आयी जहाँ शिब् दरवाजे पर मिला।

शिब्रू लड़के की खोज में विह्वल था। गिरते की सहारा मिला। वह समक गया कि मेरे लड़के की खबर इससे मिली। कपड़े गीले, पैर कीचड़ से भरे उसे विश्वास दिलाते थे। अनेक अकार से प्रश्न करने लगा; पर उत्तर न मिला, एक-आध बार आशा का सिर हिला। एक लड़के की बुला कर सब पता पूछा। उसकी बहू जान कर बचों की तरह दौड़ा और पड़ोस की औरतों की गाने-बजाने की बुला लाया। सो भैसें दान कर दीं। बड़े समारोह के खर्च से थोड़े ही आद्मियों की लेकर बर्रोल गया। जहाँ बादल और बैताबी उसके पैर पड़े। बारात का स्वागत किया। रीतियाँ पूरी कीं। सो की जगह प्रेम से दो सो भैसें दान में दीं। देवसिंह स्वतंत्रता से रामा से आ मिला।

तेईसवें खर्ड में रामा मायके जाती है। सुभद्रा भी मायके जाती है। दोनों पीपल के नीचे चब्तरे पर मिलीं हैं। रामा सोमे का कड़ा देती है, इन शब्दों के साथ—

" कहाँ गये वे कहमे वाले, चरणों पर न्योछावर हूँ। " इस प्रकार पतिव्रता रामा ने व्रत का किठन समय निभाकर दिखा दिया।

## सुघड़ रामा

इस कथानक के नायक और नायिका दैवसिंह और रामा हैं। रामा एक सभ्य और पिवत्र विचार की कन्या थी। विवाह हो जाने के बाद से ही, यद्यपि वह पित घर का दर्शन न कर सकी थी, और न पित के स्वभाव से ही पिरिचित थी, वह अपने पित से घनिष्ठ प्रेम करती थी। पित-मिलन की कामना से वह पीपल में दिया जलाने आती थी। नदी में स्नान करने आती थी। और कुछ नदीं, तो सुभद्रा ऐसी युवती के साथ रहती थी, जो कोई-न- कोई बात छेड़ कर उसे बार-बार ऋपने संस्कार द्वारा वर्णन किये हुए पित की स्मृति देती थी। वह सन्यस्त भाव से रहते हुए सजे-बजे पुरुष जैसे पन्ना ऋादि पर मोहित न हुई। घर के वैभव छोड़ भयानक श्रीर शीतल ऋटारी पर शयन करती थी।

वह सदा ही हृदय श्रीर मिस्तष्क के परदे खोल कर चलती थी। माता-पिता की कलंक लगने के भय से कभी यह प्रकट नहीं किया कि मैं कौन वर चाहती हूँ श्रीर क्यों ? एक बार देवसिंह को घूंघट के परदे से देख कर उसकी सूरत कभी नहीं भूली। पास श्राते हुए देवसिंह से यिद ऐसे शब्द नहीं बोली, जो उसे काम श्रीर मोह में डाल सकते थे, तो भी कभी ऐसे शब्द नहीं बोली, जिससे उसका साहस श्रीर प्रेम कम होता। उसने एक बार कहा, जबिक देवसिंह डर-सा रहा था—

" जब मेरे देवता मेरे पास हैं। कोई कह ही क्या सकता है? बहुत होगा आपके साथ चली जाऊँगीं। "

पितदेव खिड़की के नीचे भीगते और दीन स्वर छोड़ते हैं— "खड़े-खड़े एक बात कहनी है। श्रोर कोई साध नहीं। फिर मैं संसार के लिए श्रोर संसार मेरे लिए कुछ न होगा।"

उसने सुनते ही (कही उसी के दोष से ऐसा न हो, ऐसा सीच कर) कृतज्ञता से कहा—" श्राप भीगे हैं, खिड़की की राह श्राइए ? एक ज्ञाण ठहर कर लौट जाइएगा। श्राप चढ़ सकेगें ?" श्रीर फट धोती डाल दी।

वह बड़ी चतुर थी। सुमद्रा से अपने सारे दोगरोपण सुने, और मट उसी से प्रकट किया। मामला कुछ नहीं था। पैर की आवाज से देवसिंह का आना जान कर पैंजन की आवाज से तुरंत सावधान किया, किंतु उसकी नासमभी से, दुखित होकर, विचलित नहीं हुई। ऐसी भयानक नदी के पार जाकर शिवू की सुचित किया। इससे उसका प्रगाद प्रेम ही प्रकट होता है।

## नायक देवसिंह

देवसिंह के संबंध में इस आलोचना के आरम्भ में ही कुछ कहा गया था। यह एक स्वतंत्र विचार का नवयुवक है। उसे अधर्म-पूर्ण, लोभ से उत्पन्न होने वाले कोध और किये गये कामों की तुच्छता व्यथित करती है। पवित्र भावों से हो सकने वाले कामों के। युक्ति से उसी प्रकार कर लेने को वह सदैव उद्यत रहता है, किंतु साथ ही एक बड़े धर्म को निबाहने के लिए वह छोटे-छे।टे अधर्मों के। बुरा नहीं मानता।

उसकी भाँवर जिस रामा के साथ डाली गयी थी, वह उस रामा के सुख का उत्तरदायित्व अपने ऊपर निहित देखता है। उसी उत्तरादायित्व के ध्यान से उसने अनेक बार अपने पिता से असत्य-भाषण किया, जिप छिप कर, चोरों की भाँति, रामा की खोज में गया।

इसकी बुद्धि इतनी अधिक प्रखर नहीं है, जितनी रामा की। उसने दूरदर्शिता से कई बार सावधान किया था। "आप कल न आवें" किंतु वह आ ही पहुँचा, शाम के समय पीपल के वृत्त के नीचे खड़ा होकर रामा और सुमद्रा को देखता और सुनता है। यदि उसे कोई देखता, वह अवश्य ही उचका सममा जाता। किंतुं वह यह नहीं सोच सका, तथापि उसका प्रेम गृढ़ था, यह सर्व-स्वीकृत है और यदि ऐसा उस पवित्र प्रेम में हुआ, तो उसका दोष नहीं।

वह एक दृढ़-प्रतिज्ञ पुरुष था। श्रपने तद्त्य के लिए उसने सब . कुछ किया। उसका तद्त्य लगन थी, श्रीर लगन में ही उसका तद्य था।

इस आख्यान के ऋौर भी पात्र हैं, सुंदर हैं, वास्तविक हैं, ऋौर ं अच्छे हैं। उनका विश्लेषण करना इस लेख का कलेवर बढ़ाना है।